## . . सूचीपत्र ।

|                                  | -0*0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00     |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (१९) घघर की छड़ाई एमय।           |               | ह सेना का वर्गन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 282      |
|                                  |               | १० मुसल्मान सेना का न्यूहबद्द होकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| (यष्ठ ९४९ से ९९८ तक)             | ),            | नदी पार करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **       |
|                                  | 3             | ११ पृथ्वीत्राज ने भी अपनी सेना को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| प्रध्वीराण साठ नजार सवार नेकर    | 21            | सजित कर चामगढ राव की आगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| दिन सा प्रका केपास को सौंप       | - /           | किया 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. AR.S  |
| कर राकार खेलने गया, यह समा-      | -             | १२ पृथ्वीराज ने अपनी सेना की गरुइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| चत्र गणनी में पश्चा।             | ERX           | ब्यूहाकार रचना की ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -        |
| दूरों ने जावन गुज़नी में शाह को  |               | १३ दोनो सेनाओं का साम्हना डोना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| समाचा दिया कि पृथ्वीराज धूम      |               | एक इजार मीरों का कैमास को घेरना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77       |
| धाम के साथ शिक्तार खेलरे को      |               | १४ तत्तार खां का बायल होना । मीरों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| निकला है।                        | "             | की के ता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7        |
| शहाबुध व वे भेजे हुए गुप्त वर ने |               | १५ कैमास का घायल होना श्रीर जैतराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * 7      |
| पृथ्वीरार के यिकार खेलने ता      |               | का आगे बढ़ कर उसे बचाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EXO      |
| समाचार नेकर मज़नी में जाहिर      |               | १६ चावंडराय ने ऐसा घोर युद्ध किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ानाया (४                         | <b>इ</b> न्नह | कि मुस्तान की सेना में कहर मच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| स न ने प्रतिज्ञा को कि जब        | ,             | गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.      |
| पृथ्वीराज की जीत लूंग तभी        |               | १७ जैतराव के युद्ध का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| हाथ में तर (माला) लूंगा।         | ,             | १८ युद्ध का रंग देख कर मुस्तान सिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| खुरासा। इन इत्य और बलख           |               | क्षेत्र जा जितराव श्रीर खुरासान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| श्रादि के में सुल त का सहस्पता   | 100           | था का तुम्ल पुद्ध हुआ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EXE      |
| के लिये पत्र जनगा।               | S.n           | १६ हीर युद्ध हुन्ना, निसुरत्तलां मारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ् पांच लाख सेना तिये मुस्तात का  |               | गया, दोपहर के समय पृथ्वीराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| पृथ्वीराज की ओर आना और दूत       |               | की विजय हुई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| का यह समाचार पृथ्वीरा को         |               | वा। विवाद हुई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| देना ।                           | 683           | २० एक लाख कालंजरों का धावा, केन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| िचेत्र शुक्र ३ रविवार को नीपहर   |               | चौहान के आंख की पट्टी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| के प्रमय पृथ्वीराज ने कर किया    | 1             | बुलना श्रीर उसका घोर पुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244      |
| शौर वह बच्चर नदी पर पर्वे वे ।   | , 1           | मरना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| गहाबुद्दीन की सेना के कूच का     | 13            | २१ भानका है दूटतेही मुन्तान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| िन्धान ।                         |               | सेना का अप्राना। कन्ह चौहान का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .5       |
|                                  |               | A second | EL SELVE |

कमान, डाल कर भुल्तान को पकड़ FX3 पज्जून राव का मीरों को काट काट कर देर कर देना | कन्ह का मुल्तान को पकड़ कर अपने वर्ट ले श्राना । £178 २३ कन्इ का मुल्तान को अजमेर ले जाना श्रीर उसे वहां किले में रखना। २४ पृथ्वीराज की जीत होने का वर्शन भीर लूट के माल की संख्या। २५ पृथ्वीराज को सब सामन्तों का सलाह देना कि अब की बार यहाबुदीन को प्रागा दगड दिया FAR २६ जन्ह का कहना कि अब की पंजाब देश लेकर इसे छोड़ दिया जाय। २७ पृथ्वीराज का कन्ह की बात मा कर कुछ फौन के साथ लोहाना को साथ देकर शाह को घर भेज देना। २८ कन्ह का अजमेर से बादशाह को दिल्ली लाना। शाह का कन्ह को एक मारी और राजा को अपनी तलैवार नजर देकर घर जाना। EXX र मुल्तान का कुरान बीच में देकर कसम•्खाना कि अब कभी आपसे विप्रह न कर्छगा। १० मुस्तान के अटक पार पहुँचने पर उधर से तत्तारखां का श्राकर मिलना । ११ रयसेल को दूनों का समाचार देना। उसका सेना लेकर भटक उतर

रास्ते में रोजना।

नाहान्। का शहाबुद्दीन को आगे भेज

कर आप रयसल का मुकाबला कर

सं र होते ही रयसल का प्र

लोहाना से युद्ध होने लगाउँ।

३४ रयसल का मारा नाना, मुस्तान का निर्भय गुज्नी पहुंचना ।

र त्राखां, खुरासानखां आदि मुसाध्यां का से शासित मुल्लान से आकर मि-जना श्रीर बहुत बु, छ न्योछावर करना।

३६ दस दिन लोहाना वहां रहा, शाह ने सात होने और पचास घोड़े लोहाना के। दिए श्रीर पृथ्वीराज का दराइ

तोहाना बिदा होक दिल्ला के श्रोर चला। धृथ्वीराज ने पेत एक श्रीर एक एक हाथी एक एक संकर को दिया और सर तोना चितार भेज दिया।

३८ चंद कवि ने चित्तीर में आकर तब सोना आदि रावल की भेंट किया, रावल ने तंद का बड़ा सम्मान किया।

(३०) करनाटी पत्र समय ।

(पृष्ठ ९५९ से ९३६ क

१ दूतों का दिल्ली का इ.ल सममे कर जेचंद से जाकर करेना ।

२ यहव की सेना सांत्रत पृथ्वीपा । का दिवगु पर चढ़ाई करना कि उटन देय के राजा का कनी क्की नामक वैश्या को पृथ्वीराज् को नजर करके संधि व रना ।

३ कर्नाटकी को लेकर पृथ्वीराण का दिल्ली गीट आना।

४ संत्रत् १४१ में दानिया विष्य करके पृथ्का का दिल्ली में शाकर करनाठका जो संगीत कला में अत्यन्॥ विद्वान कल्हन नायक का साप देना ) करनाटकी के नृत्य गान की प्रशंसा

## Nagari-Pracharini Granthamula Series No. 4. THE PRITHVÍRÁJ RÁSO

CHAND BARDÂI Vol III. EDITED

BY Mohanlal Vishnulal Pandia, & Syam Sundar Das, B. A. WITH THE ASSISTANCE OF KUNWAR KANHIYA JU.

NTOS XXIX TO LIV.



तीसरा भाग

जिसको

हिन्दे, ल विष्णुलाल पंडचा और रयामसुन्दरदास बी. ए.

कुँ र कन्हैया जू की सहायता से सम्पादित /केया।

पव्वं २९ से ५४ तक PRINTED AT THE TARA RINTING WORKS, BENARES.

1907.

CANA

MINED

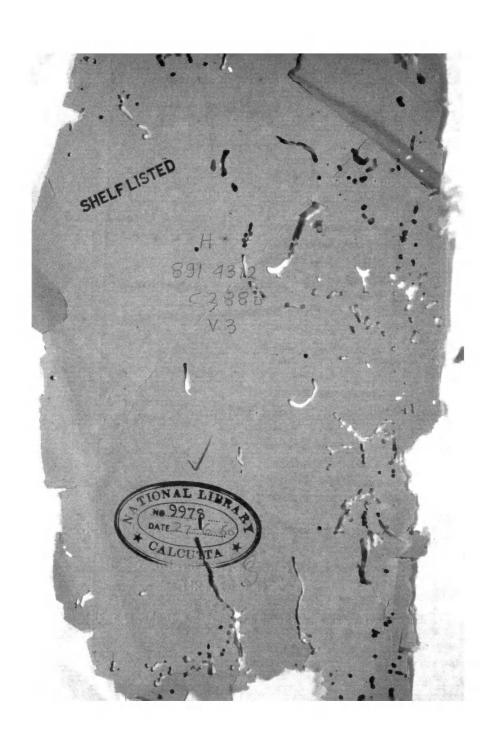

ANNEL उथ्वीराज का उसके लिये तुर होना । च्वीराज की अंतरग सभा का घ्वीराज के सभा मंडप की प्रशंसा पृथ्वीर के की उक्त सभा में उपस्थित राभास्दा के नाम । १३३ £ करहनं नट का करनाटकी सहित समा में आना और पृथ्वीराज का उससे करनाटक को शिचा के विषय £83 १० कविचंद का कहना के ऐसा नाट ह लो जिसमे निदृरराय हों १ नायक का पूछना कि राजा है पास के हुए सुभट ये नान हैं। १२ क विचंद का निहरराय का इतिहास १६ निदृर का शिकार खेलने जाना और प्रधान पर सारंग के बगीचे में गोठ र:जा: \$3 १५ 💢 खबर मुनकर उसी समय सारंग का वहां आकर निदृर के रंग में भंगे करना। १५ िहर का जैचंद से सारंग की बुराई करना और जैचंद का सारंग का र व करना। ₹€8 यह कथा सुन नायक का प्रसन ेकर कहना कि मैं ऐसा ही नात्य कीशल करूंगा जिससे राजा का चित्त 'सन हो। राज्ञों के स्त्रामाविक गुर्ने का राजा का कनराटकी की आने की FEA हा देना ।

१६ को नप्टेकी औं सुर खुलाप करना औं। मने बजना।

२० नाटक का कम वर्णने।

२१ करनाटकी के नाच गान पर प्रसन्न होकर राजा का नायक से मूल्य पूछना और नायक का कहना कि आपसे क्या मोल कहूं।

२२ पृथ्वीराज का नायक को दस मन स्वर्ण दे कर वेश्या को महलों में रखना।

२३ पृथ्वीराज का करनाटकी के साथ कीड़ा करना और रात दिन सैकड़ों दासियों का उसके पहरे पर रहना।

## ( ३१ ) पीपा युद्ध मस्ताव । ( पृष्ठ ९१७ से ९९३ तक । )

१ प्रातःकाल होतेही पृथ्वीराज को और चामुंडराय श्रादि सामन्तों का श्रपने श्रपने स्थानों पर श्राकर केवा श्रीर कैमास का श्राकर क्षेत्रा के पास बैठना।

२ सभा जम जाने पर राज्य कार्य्य के विषय में वार्तालाप होत्र उज्जेन और देवास धार OCYMME! चढ़ाई होने का मंतव्य हैं.

३ पृथ्वीराज का कुद्ध होकर क कि इस तुच्छ जीवन में कीर्ति सार है।

४ राजा का कहना कि कीर्ति के लिये राजा दर्धांच ने प्राचनी क देवताओं को दी । दुर्योधन ने के लिये ही प्राक्ष्णिद्

प्र राजा की इस प्रतिशो सामन्तों का सिरोधार्थ्य व

सेमा में उपारियत सब सोमन्ते क ्ने पराक्रम वर्ष । ७ पृथ्वाराज का चढ़ाई के लिये 1888 तथ्यारी करने को कहना 505 ्र सामन्तों का रा**का**ज्ञा मानना । ६ जैचल के ऊपर चढ़ाई की तैयारी tos ० कमध्य पर चढ़ाई करने वाली सेना के बीर सेनापति सामंतों के नाम श्रीर सेना की तैयारी का वर्शन। उन कः सामंतों के नाम जो सब सामन्तें। में सब से श्राधिक मान्य थे। 508 उक्त छः समन्तीं का पराक्रम वर्शन। FOX सामंतों का जैचंद पर चढ़ाई करने का मुहूर्त शोधन करने के लिये कहना। प्रत्येक सामन्त पृथ्वीराण की इच्छा का प्रतिबिंब स्वरूप था। पृथ्वीराज के सब सच्चे सेवकों का न्ही मत ठहरा। 303 चढ़ाई के लिये बैसाख मुदि ५ का बुदिन पंदा करके सब का अपने यने घर ज़ाना । ार्न के लिये महूर्त साध कर सब पन-द में मतवाला होना। सामन्तों का बड़े बड़े शाधियों पर चढ़ कर की सैना के जुटाव की के मेघों से उपमा वर्णन । की सर्प से उपमा वर्णन । को कोध और तेज की अनुता का उत्साह वर्णन । शोभा वर्गन। ा सेना को वर्षा प्रात

वर्ग श्रेगी वृद्ध करना। . २५ सामन्तों की वीरता वर्णन। २६ युद्ध के लिये प्रस्तुत सुरवीर सामन्ती के बीच में स्थित निदृदुर का बीर मत वर्णन। २७ घुड़ सवार शूरबीरों की वर्गान। - . . ३८ राजा का सामन्ती की अच्छे यन्छे घोड़े देना। २६ घोड़े की शोभा वर्गन् ३० शहाबुदीन से गिरार्थ युद्ध करने की गुध्वीराज की प्रशंसा । ३१ यह बुदीन का पृथ्वीराज की राह छोउ कर रहना।, ३२ राजा की आज्ञा बिना च दिराय का आगे बढ़ जा ' ३३ चायंडराय, जैतसी, लोहामा आजान बाहु का पांच कोस आगे बढ़ कर तत्तार खां खुरसान खां पर श्राक्रम करना । ३४ उक्त सामंतों के आक्रमक करने पर मुसल्मानों का करण्य पर वर् चढ़ा कर अपने शत्रुओं से युद्ध करने को प्रस्तुत होना । ३५ पृथ्वीराज का ससैन्य उज्जैन पर आक्रमण परने को यात्रा करना श्रीर जैचन्द की सहायता लेकर गहाबुद्दीन का राह छेकना । ३९ मनुष्य की कल्पनाएं सब व्यर्थ हैं श्री हरीच्छा बलवती है। ३७ पृथ्व राज की राजा बली से पटतर देकर दि का उक्ति वर्णन। ३८ युद्ध आरे गहोना ।

३६ स्वामि धर्म 🗷 श्रुतीर मुक्ति

पथ पर पांव देने हो उद्यत थे।

| SCIVING ,                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बार के जूरबीर सामन्तों का पर्यक्रम और बल वर्णन ।  श कन्ह, गोइन्द्रराय, लंगरीराय, और अतर्ताई की वीरता और उनके पराक्रम से मुसल्मानों की फीज का विचलाना । हासव खां खुरसान खां का मारा जाना । | feg.      | ४१ राष्ट्रित का पकड़ा जाना।  ५५ पोपा युद्ध का परिसार और पृथ्वी-  र म की निर्मल कीति को वर्ग के हैं।  ५६ सुस्तान का मुक्त होना, पृथ्यीका का तेज वर्गन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४२ ज्ञातीर के स्वारंग में भत्त होना,<br>रादाबुदी का कुपित होना और<br>पृथ्वीराज का उसे केंद्र करने की                                                                                      |           | (३२) करहे रो जुद्ध मस्ताव।<br>(पृष्ठ ९९९ से १०१३ तक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रतिज्ञा करना    ४३ यु की पावस से न्युमा वर्शन    ४४ घोर युद्ध वर्शन ।  ४५ चालुक्य की प्रशंसा वर्श र    ४५ जाम व गादव का आध के प्रशंसा                                                   | \$cc<br>" | १ पृथ्वीराज का मालव (देरा) में शिकार खेलने को जाना। ﴿ ﴿ ﴿ لِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ |
| डटना श्री उरकी वीरता की<br>प्रशंप क्योंन  <br>४७ पुर,तज़ का श्रपनी सेना की मोर<br>ब्यूह रचना ।<br>४८ न्याजी खां, तत्तार खां, श्रीर गोरी                                                   | 3-3       | ६ इन्द्रावती और पृथ्वीराज का योग्य<br>दंपति होना। "<br>ध इन्द्रावती की छवि वर्गन। "<br>५ पंचमी संगलवार को ब्राह्मण का<br>लग्न चढ़ाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| का उधर से भाकमशा करना श्रीर<br>रूप से पीप ( पड़िहार ) नरिंद का<br>हरावल सम्हार्यना ।<br>स्ट्रेंग्ट्र क्षेति होते रात हो नाना ।<br>५० हनार दीपक नला कर भारत                                | ."<br>E%o | इ पृथ्वीराज का बाह्यता से इन्द्रा है<br>के रूप, गुरा श्रीर वय इत्यादि के<br>विषय में प्रश्न करना।<br>श्राह्मता का इन्द्रावती की प्रशंसा<br>करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| की भंति युद्ध होना । १ आधी रात हो जाने पर तोंत्रर मीर<br>पहिहार का शहाबुदीन पर आक्रमण<br>ना और मुसल्मान फीज का पैर<br>बहुना ।                                                             | "         | करना।  द ब्राह्मण के बचनों को पृथ्वीराज का चित्त देकर सुनना। दिन्द्रावती की अवस्थाः स्य गुगा भीर सुलच्छनों का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ्र पान (पांड्हार) का यहाबुदीन को पकड़ लेने का दृढ़ संकल्प करना।  ४३ प्रसंगराय श्रीची, पञ्जूनराय के पुत्र, वीरगान, नामदेव, अत्ताताई ग्रीस                                                  | 133       | १० उज्जैन में इंन्द्रावती के व्याह की जब तथ्यारी हो रही थी उसी जब गुज्जरराय का चित्तीर गढ़ घेर लेना। ११ पृथ्वीराज का रास्त्र की सम्प्रका किये चित्तीर जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

खड़ बंधा कर एउजेन रो केनन २६ घमासान युद्ध वर्शन । और आप चिन् र की तरफ जाना । ३० समय पाकर रावल समरसिंह जी क १३ स - प्रधीरांज के पयान की तिरहा रुख देकर धावा करना । वर्शनः ३१ युद्ध लीला कथन । १४ पृथ्वीराज का सैन सज कर चित्तीर ३२ सामन्तों का जोश में आकर प्रचार की यात्रा करना और उधर से रावल प्रचार युद्ध करना । के बधान का श्राना श्रीर पृथ्वीराज ३३ मोलाराय के १० सेनानायक मारे का रावल की कुशल पूछना। गए, उनका न्य प्रामु के •१५ प्रधान का उत्तर देना । ३४ आधी घड़ी दिन रहने पढ पृथ्वीराण १६ पृथ्वीराज का कहना कि भीमदेव की तरफ से हुसैनख़ां का चालुक्य को जुड़ते ही परास्त करूंगा। पर श्राक्रमग्र करना। १७ पृथ्वीराज का आगे बढ़ना । 8008 ३५ एक दिन रात, और सात घड़ी यु १८ रगाभामि की पावस ऋतु से उपमा बोने पर पृथ्व राज की जीत होना । ३६ ुरजर राय शिमदेव का भागना । वर्गान । १९ चालुक्य सेना की सर्प से उपमा ३७ किविचा ारा पृथ्वीराज की की वर्गाम । श्रेम हुई। २० पृथ्वीरान की सेवा की पारिष से ३८ पृथ्वीराज की जीति का उर्फ उपमा वर्गन । वेष धारण कर स्वप्न में पृथ्लीराज चहुत्रान श्रीर चालुक्य का परस्पर के पास आकर दर्शन देना । साम्हना होना । ३६ कीर्ति का कहना कि है चनी में 8005 २२ दाचों भोर से युद्ध के बाजे बजते तुमे दर्शन देने आई हूं। हुए युद्धारम्भ होना । ४० कीर्ति का निज पराक्रम भीर प्रशंसा ३ इधर से पृथ्वीराज उधर से रावल समरसी जा का चालुक्य सेना पर धर् प्रातःकाल पृथ्वीराज का उक्त स्व का रूग्यः करना । कविचंद श्रीर गुरुराम को सुनान भाज श्रीर हुसैन का श्रपनी भीर फुल पूछना। नुनम्की गजन्यूह रचना रचना । धर गुरुरा का कहना कि वह भोला इ वर्शन । राय को परास्त करने वाली कीर्ति बालुक्य राथ का अकेले रावल और देवी थी। प्रध्यीराज से ५ प्रहर संप्राम करना ४३ रात के समय भोलाराय का ५०० श्रीर उनके १००० वीरों का मारा १ सेना सहित पृथ्वीराज के सिविर 8008 पर सहसा आक्रमण कर्ना। सरे दिन तीन घड़ी रात्रि रहते से ४४ ात का युद्ध वर्गन । युद्ध होना । ४५ पृथ्वीराज के प्रधान प्रधोन बीर

राय को नदी उतर कर लड़ाई

काम आए, उनके नाम । ध६ दोनों तरक के डेंढ़ हजार

1( 5:) इनावती का उत्तर देना कि मैं पृथ्वीराज का खेत को तिरछा राजकुनारी हूं मेरा कहा अचन देकर चालुक्क पर आक्रमग्र नदापि पल्य नहीं सकता। करना । ७ भीम का किवचंद से कहना कि तुम 8080 यहां फीज लेकर क्या पड़े हो, क्या ४८ प्रभात होते ही युद्ध आरम्भ होना । ४६ दोनों सेनाओं का जी छोड़ कर मेरे प्रताप को नहीं जानते। < कविचंद का कहना कि समय देखा to दो पहर िन चढ़ते चढ़ते पांच कर कार्य्य करना ही बुद्धिमत्ता है। १०१७ इनार सेनेकों का मारा जाना। ह भीमदेव का पञ्जून से कहना कि १०११ ४१ पृथ्वीराज की जीत होना श्रीर तुम्हें बादंशाह के पकड़ने का बड़ा चालुक का भागना। श्रमिमान है इसी से तुम श्रीर को 8085 शूरबीर ही नहीं जानते। ४२ चालुक् की सब सेना का मारा १० जैतराव का कहना कि भीमदेव तुम नाना । प्रश्नीराण का रग चेत्र दुढंवा कर बात कह कर क्या पलटते हो। धायलों जा उठवाना श्रीर मृतका ११ भीम का गुरु राम से कहना कि स्वार्थ के लिये विग्रह करना कौन का दाह किया करवाक.। ४६<sup>९</sup> पृथ्वीराज क दिल्ली की ग्रीर जाना। सा धर्म है। ४४ इसके बैछ ध्र-वीराज का इन्द्रावती १२ गुरु राम का ऐतिहासिक घटनाओं को व्याहना। के प्रमाग देकर उत्तर देना। 8083 १३ भीप का गुरुराम को मूर्ख बना कर क विचन्द से कहना कि जेतराव को वम सममात्रो । (३१) इन्द्रावती ब्यं र प्रताव। १४ कविचन्द का सप्रमागा उत्तर देना। ९०१० त १०२९ तक) १५ भीम का अपने प्रधान से मंत्र १ उछी के राजा भीम का चंद से मंत्री का कहना कि इन्द्रविती पु गहना कि पृथ्वीराज का हृदय थ्धीराज को ज्याह दीजिए । पर नीरस है मैं उसको अपनी कन्या न भीम का इस बात को न मान कर विवाह्ंगा 8088 कोध करना। २ कविचं ा कि समय पाय पाय १७ सामन्तों का परस्पर बिचार बाँधना । यता करने गए तो १८ खिवंस राम पँवार का बचन । क्या बुरा क्या । चहुआन की फीज के भीमदेव ३ भीमदेव का प्रत्युत्तर देना। के गौओं को घेर लेने पर पट्टन अ यह समाचार सुनकर इन्द्राविती का पुर में खलभली पड़ना। शोकातुर होना । २० चहुन्त्रान सेना का राजवा राज्य सखिया का इन्द्रावती को समुकाना। की प्रजा को दुःख देना और भीम

का उसका साम्हनों करना । । १०२० वर्ष २१ भीम को चंतुरीमिनी सेना सर्ज कर सञ्जद्ध होना । १०२१ इस

802X

सलद्ध होना ।

२२ रघुवंस का नाका वांधना और

पण्णुन का भीम की गाएँ चेर कर

होकना।

२३ ज़ैत्हुर और भीम का युद्ध वर्गन । ,, १७ युद्ध विषयक उपमा और अर्जकारादि। १०२२० १५ सायंकाल के समय युद्ध बन्द होना । १०२३

२६ दूसरे दिवस प्रातःकाल होते ही पुनः सामन्तों का पान न्यूह रच कर युद्ध करना ।

२७ युद्ध वर्णन ।

एप युद्ध होते होते उत्तरार्ध के सामन्ती का उज्जैन मंत्री को घर कर पकड़ जेना और इन्द्रावर्ता का चहुआन के साथ व्याह करना स्त्रीकार करने • पर कविचन्द का उसे हुड़ा देना। १०२४

हैं भीम का सब सामन्तों का श्रातित्र्य प्रविकार करके उनके घायलों की श्रीषधि करना |

३० इन्द्रावती का विवाह उत्सव वर्शन और सामन्तों का पृथ्वीराज को प्रत्र लिखना की भीमदेव ने विवाह स्थीकार कर लिया है।

३१ इन्द्रावती का शृंगार वर्षन ।

इश् इश्वतिती का मंडप में सिखयों सहित आना और पृथ्वीराज के साथ गठ-बंधन होना ।

३३ भीम का चहुआन को भावरी दान । वर्णन।

३४ गमन समय इन्द्रावती की माता की इन्द्रावती के प्रीतृ शिचा।

१५ पृथ्वीराज का अंदियों को दान देना। १०२७ ३५ सामको की प्रशंसा वर्धन। ३७ विवाह के समय उज्जैन की शोधा • वर्गन।

३८ दहेज वर्गान ।

३९ शुक्ला अष्टमी की सामन्तों का दिल्ली के निकट पहाब डाजना।

४० उसी समय खोझना का पृथ्वीराज को ग्रहानुदीन का पत्र देना।

धर लोहाना का कहना व नुस्तान दंड देने से फिर कर, दिना पर भाक्षमण करना चौहता है।

धर पृथ्वीराज का, इन्द्रावती भी शर पहुंचा कर युद्र की तैयारी काना।

६३ इन्द्रावती की रहाइस ।

पेंध सुहागस्त्रीत की योगा वर्णन भार इन्द्रावती का सर्विणे सहित पृथ्वीराज के गास पाना।

४५ इन्द्रावरी, की सजामय के इचाल का वर्णन।

¥द मुद्दाग रात्रि के मुख समाचार की सूचना। ° ज

(३५) अंवराव युद्ध समय

(प्र १०३१ से १०४३ त

१ पृथ्वीराण का सप्रताप दिल्ली । राज्य करना । «

२ ढाई वर्ष पश्चात् पृथ्वीराज व खट्टू बन मं शिकार खेलने के ना भीर नीतराव कुटवार क ने को भेद देना ।

३ पृथ्वीराज के साथ में कि वाले शिकारी जन्तुओं की गृर्यांना और खट्ट बैन में यहाबुदीन के दूत का आली।

ध पृथ्वीरा भ का सामन्तों से सजाह जेना।

इंत्यादि का भी प्रसन् हो व.र सिंह-शहाबुद्दान के दूत का बचन । नाद करनाश्रीर कुछ हो युद्ध करना। १०६६ पृथ्वीराज का कहना की ऐ दीठ वसीठ २२ जड़ाई होते होते तीसर पहर शहा-नू नहीं मानता कि अभी कोन जीता बुद्दान का साम्हने से पृथ्वीराज पर भीर कीन हारा राजमुख के लिये भाक्रमग्र करना। कर्तव्य छोड़ना परे है । २३ पृथ्वीराज का अपनी बीरता करे कहां गजनी है और कहां दिस्ती और शत्र सेना को विड़ार देना । वी बार में लेउसे बंदी विषया। २४ इस युद्ध में दोनों श्रोर के मृत द ऋतु से छपमा वर्णन । सर्दारों के नाम । श्रहाबुद्दीन का पृथ्वीराज श्रीर पृथ्वीराज २५ सुर्घोदय के समय की गोभा का शहायुदीन की तरफ बढ़ना वर्गान । १० इधर से चहुत्रान धौर उधर से २६ दूसरे दिन प्रहर रात्रि रहने से दोनों शहाबुदीन का युद्ध के जिदें उत्मुक सेनाओं की तज्यारी होना। २७ दोना सेनाश्रों का परस्पर घोर युद ाहाबुदी का सिंध नदी तक आना वर्णन । और च का को दूरी द्वारा समार र २८ शहाबुदीन का द्यांथी पर से गिर मिलना 📗 पड़ना और चहुआन सेना का और १२ पृथ्वीर ज का अहाबुदीन की तरफ प्रकड्ना । २. शहाबुदीन के गिरने पर सलख १३ चहुआन सेना ने शूर कीरों का उत्सा-भीज का आक्रमण करना श्रीर ह करना और कायरों का भयमीत ्यन वीरें। का शाह की रचा इ.ना । करना । १४ तते समय सेना का भातक वर्णन ! ३० जैतराव (प्रमार) का शहाबुद्दीन १५ 🚃 मेना की ८ अवट का वर्णन । १०३६ को पकड़ कर पृथ्वीराज के सम्मुख १६ शहारुद्दीन का स्त्रयं सम्हल कर सेना प्रस्तुत करना। को उत्कर्ष देना कि श्रब की पृथ्वीराज अवस्य एकड् लिया जाय । (३५) कांगुरा जुद्ध प्रेस्तांव १७ गातःकाल होते ही जमसोज लां मीरं नवरोत्र एतं का युद्ध के लिये पृष्ठ १ अपू से १०५४ तक।) १०३८ सेनप्रत्यार करने । पृथ्वीराण से जालंधर रानी की १८ चहुन्रान के सेना तयार करना। माता का कहना कि में कांगड़ा १६ दोनों सेनात्रों का मुहजोड़ होना । दुर्ग को जाना चाहती हूं श्रीर आए २० यद समय के नचत्र योगादि का इसका बचन भी है चुके हैं। वर्गन । प्रश्रीराज का कांगड़े के राजा के २१ दोनों सेनाश्रों में रखवादा बजनी श्रोर पास दूत भेजना। उससे सूर बीर लोगों तथा होते हाथी

( 680 २ दूत के वैचन सून कर कांगड़े के राजा भान का कुई होकर दूत को . . . ४ दूत का पीछे आकर पृथ्वीराज को वहां की बात निवेदन करना। १०४६ ५ इधर्भसे पृथ्वीरान का चढ़ाई करना उधर से भान राज का बढ़ना श्रीर दोनों में युद्ध छिड़ना । ६ युद्ध वर्णन श्रीर उस समय योगिनियों का प्रसन होकर नृत्व करना। ७ युद्ध से प्रसन हो गंधवीं का गान करना। 2080 < पृथ्वीराज का जय पाना t सायंकाल के समय राजा भान की सेना का भागना। १० राजा भान का सोच वश होकर •कंगुर देवी का ध्यान करना श्रीर • देवी का श्राकर कहना कि मैं होन-• हार नहीं मेट सकती। ११ सबेरा होते ही भोटी राजा का मंत्री। को बुला कर स्वप्न का हाल सुनाना । 2808 १२ प्रधान कन्ह का कहना कि मेरे रूते आग कुछ चिन्ता न करें में शतु का मान मर्दन करूंगा। १३ मोद्धेर राजा भान का अपने स्वप्न का हाल कहना। १४ पृथ्वीराज का स्युवंशराय श्रीप्र हाहु-लीराय हम्मीर को कंगुर गढ़ पर आक्रमण करने की आज्ञा देना। 35 १५ हाहुलीराय का कहना कि इस दुर्गम बन प्रान्त को सहज ही जीतूं गा। कंगुर गढ़ की पहाड़ बंगल इत्यादि

की सधनता और उसके विकट पन

पा वर्शन।

१७ उक्त दोनों बीरों का घुड़चढ़ी सेना को हुसैन खां को सुपुर्द करके आप पैदल सेना साहित किले पर चढ़ाई करना। १८४० १८ नारेन श्रीर नीति राव का घोड़ों पर सवार होकर चार्व्ह करना । १६ कंगुरा दुर्ग पर आक्रमण करने वाले वीरों की प्रशंसा वर्णन । 🐇 २० नारेन (पीठ सेना के नायकू) के चढ़ाई करते ही शुभ शकुन होना। १०५१ २१ सेना का इह्या करके क्रोध से ्धावा करना । र् युद्ध श्रीर शिरों की वीरता वर्णन २३ अनेले रंघुवंस राम का किले पर श्रीधकार कर लेना। २४ विव सामन्तों १ का दतलाई (करके ( रामरेन्द्रे रामनरिंद को गढ़ रचा पर छोड़ना और सबरा गर के नीचे पृथ्वीराज के पास जाकर विजय का हील कहनः। २४ सब भोटी भूमि पर चहुत्रान की भान फिर ज्या और भान रघुवंश का हार भान कर पृथ्वीराज की श्रपनी पुत्री व्याहन .२६ नियत तिथि पर व्याह कार्या २७ भोटी राज की कन्या के रूप गुर्फ का वर्णन। १८ भाटी राज की तरफ से के दहें क दिया गया उसका वर्ग ने भी गृथ्वीराज का दिल्ली में आकर्निय जिल्ली हैं साथ भूग विलास करना है. (३६)हंसावती विवाहं नाम प्रस्ताव ( प्रष्ठ १०५५ से १०९७ तक ।) १ पृथ्वीराण का शिकार के लिये पट्ट-

पुर को लिखा।

उस युद्धि मूमि श्री यह स्थल और रुख पर पृथ्वीराण का भाक्षमर पावस से उपमा वर्गीन । 🐫 करना। ४५ चन्देरी की सेना का तुमुल युद्ध ३१ चन्देरी की सेना श्रीर रुस्तम खां के करना | बीच में रावल समरसिंह ना का धिर ४६ रावल समर्गिह जी श्रीर चन्देरी के नाना । राजा का द्वन्द युद्ध श्रीर चन्देरी के २२ मृथ्वीराज का रावल की मदद राजा (बार पंचाइन) का मारा नाना 🕴 ३३ रण्यंम के राजा मान का समरसिंह ४७ युद्ध के अन्त में रेस्थिंभ गढ़का जी से मिलना और पृथ्वीराज का मुक्त होना! हुमेन खां श्रीरक्रन्हराय भी चरन छू कर भेंट करना। ी का प्रायल होता। ३४ समरसिंह, पृथ्वीराज श्रीर राजा भान ्र पृथ्वीराज/का स्त्रप्न में एक चन्द-तीनों का मिलकर युद्ध के लिये वदनी स्त्री के साथ प्रेमालिङ्गन प्रस्तुत होना । कर्रन और नींद खुलने प्राउसे न ३४ चन्देश के राजा की फीज से युद्ध ्याना । 450 के समय दोनों सेना के बीरा का ४९ पृथ्वीर से कविचन्द का कहना उत्साह और भ्रोनिस्ता एवं युद्ध कि कह स्त्री आप की मे े ज्यू स्त्री का दृश्य वर्गान। 3308 इंसावती है, कहिए तो मैं उसका **े युद्ध में मारे गए सेनिक वीरों की** स्वरूप रंग°कह डालूं। ् गराना । 8060 ५० इंसावता के स्वरूप गुगा और ३७ पृथ्वीराज का अपनी सेना की पांत उसकी वयांतनिध अवस्था की अनी करके आक्रमण करना। सुखमा और उसके जानित्य गु ३८ युद्ध के लिये समद हुए वीरों के वर्शन । विचार श्रीर उनका परस्पर वातोलाप। ५१ पृथ्वीराज उक्त बातों 🚉 पुत्र है। ३९ हैं सुविधा की घरपार से श्रीर दोनों रहा या कि उसी समय भीन के सेनाओं की छाया से उपमा वर्गान 1. १०६५ भेजे हुए प्रोहित का लग्न लेकर ४०, सैनी के बीच में समरसिंह की शोभा वर्णन । **४२** और उक्त रगथं में वे **४१** प्रातःकाल होते ही समरसिंह जी का रत्नाकर से उपम्पवर्गाः । श्रपनी सेना को चक्रव्यूहाकार ५३ लग्न् के समय के अन्तरंगत पृथ्वीन रचना ! राज का बार बन, की शिकार ४२ समर्रासंह जी के रचित चक्रव्यह खेलने के लिये जाना । का आकार और कम वर्शन। र्धं युद्ध वर्गीन्। ५४ पृथ्वीर्गंज के बारूबन में शिकार करते समय सारंग राय सौलंकी का इंदु स्युर्गिह की युद्ध चातुरी से राजा पित्री लेने का बिचार करना । ०५ भान का उत्साह बढ़ना श्रीर तिरछे

| ५५ सारंगदेव का कहना कि पितृबैर का                   |         | बड़ी बीरता के क्षेत्र मारा ाना । १०७२              |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| लेना नारों का मुख्य कर्तव्य है। १                   | E00     | र्षे इस युद्ध में एक राजा, तीन राव,                |
| ५६ सारंगराय का नागीद के पास मंग-                    | 0       | सोलह रावत, कीर पनद्रह भारी                         |
| लगढ़ के राजा हाड़ा हम्मीर से                        | - 1     | योद्धा काम भाए।                                    |
| ि मिलकर उसे अपने कपट मत में                         |         | ७२ रेन पंबार (सामत ) की प्रशंसा । "                |
| बाँघना ।                                            | 800     | ७३ रेन पंवार के भाई का सारंग की                    |
| ५७ सारंगराय का पृथ्वीराज भीर समर                    |         | पकड़ना भीर पृथ्वीराज का उसे                        |
| सिंह जी के पास न्योता भेजना । १                     | Nevo    | हुड़ा कर हम्मीर की तलाय करने                       |
| भूद्ध यहां <sup>श्</sup> कि एक प्रकान में पांच पांच | 3       | उससे पुनः मित्रभाव से पेश श्राना । १०८०            |
| शक्षिपारी नियत करके कपट चन                          |         | ७४ तेरह तोमर, सरदार भ्रीर भ्रन्य बारह              |
|                                                     | ,,      | सरदार सारंग की तरफ के काम                          |
| रचना ।<br>पृष्ट हाड़ारात्र का पृथ्वीराजे श्रीर समर  | "       | भाए ।                                              |
| सिंह से मिलकर शिष्टा चार करना।                      | 3.      | ७५ हुसेन खां का अमर सिंह की बहिन                   |
| ि कवि का हाड़ा राव पर कटाच                          | ,,      | को पकड़ लेना भीर रावल जी का                        |
| क काव का हाड़ा राव पर पाटाचा                        | -1      | उसे हुंड़ा देना। "                                 |
| दश पूथ्वीराज हो। नगर में पैठते नि                   | 1       | ७६ रावल समर सिंह की की प्रशंसा                     |
| श्रमकुन होना ।                                      | 2008    | श्रीर सारंगदेव का उनको श्रपनी                      |
| अधानार हीते हुए वार्तालीय होना ।                    |         | बहिन व्याह देना। १०८१,                             |
| ६३ उसी समय किले के किवार फिर                        | 14      | ७७ म्राधी रात को समाचार मिलना वि                   |
| गए और पृथ्वीराज पर चारों भोर                        |         | रग्रथंभ के राजा की चन्देल ने घेर                   |
| से बाक्रमण हुआ।                                     | "       | लिया है।                                           |
| द्र सारंगदेव के सिपाहियों का सब को                  |         | ७८ धुनान भीर 'प्रसंगराय' खीची का                   |
| चेरना श्रीर पृथ्वीराज के सामन्तों                   |         | र्शायंभ की रचा के लिये जाना। "                     |
| क्षिं उनका साम्हना करना                             | , 27    | ७६ पृथ्वीराज का रगाधंम व्याहने                     |
| हैं इप रावल जी और ं ने मस्टी का                     |         | ollell 1                                           |
| द्रन्द पुद्धे ।                                     | 13      | ८० पृथ्वीराज का स्तात वर्गन । कि भ                 |
| एक राज का नागफनी से यत्रुओं                         | ्थ्यं १ | उन्हें देखने की इच्छा से इंसावती                   |
|                                                     | 1000    | का मरोखे से मांकना ।                               |
| दे वोर घमासान युद्ध होना श्रीर समस्त                |         | का मराव स नापापा ।                                 |
| गाल्य महता में भरभर सच जाना ।                       | 17      | दश मील में से देखती हुई नुसावती की देशा का वर्धन । |
| ६८ राग्यय बड्नेज पु हाथी पर से                      |         | 411 111 111                                        |
| किले वे शीतर पैठ कर पारस                            |         | द्वे इसावती के शृंगार की तथ्यारी। "                |
| करना रे                                             | १०७८    | ८४ हंसावती की अवस्था की सुक्ष्मता                  |
| ६६ कविचन्द द्वारा युद्ध एवं सारंगदेव                |         | का वर्गन ।                                         |
| के कुकृत्य का परिशाम कथन ।                          | 97      | ८३ इंसावती का स्वाभाविक सौन्दर्थ                   |
| ७० प्रजनराय के पुत्र कूरंभराय का                    |         | वर्गान। "                                          |

| The second secon | management of the second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ेद्र नेत्रों की जोमा वर्षने र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८७ हंशीवती के स्नान समय की श्रेप्ता । 🦸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्मान सेना के पैर उखड़ गए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ८८ हंसावती के श्रीत में सुगंधादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०३ युद्ध के अपन्त में लूट में एक लाख का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लेपन होकर सोलहीं शुंगार और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | असबाब हाथ लगना और परिांज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बारहों आभूषण सहित शृंगार की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | खां का मारा जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उपमा उपमेय सहित शोभा वर्गान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०४ पृथ्वीराज का सब सामन्तों को हृदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दें हंसावती के वस्त्र आभूषणों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | से लगा कर कहना कि मैं भ्राप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शीम वर्गान। १०८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | का बहुत ही श्रनुगृहीत हूं। १०६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £० हंसावती के केशर कालित हाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०५ पृथ्वीराण का रावल समरसिंह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पानीं की शोभा वर्शन। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुत्र कुंभा जी को संभर की नागी?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £१ पृथ्वीराज का विवाह मंडप में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | का पद्टा लिखना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रवेश।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०६ समर सिंह का उस पट्टे को अस्वी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £२ पृथ्वीराज के रत जटित मौर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , है कार लौटा देना । , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ब्याइ मुकुट ) की शोभा श्रीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०/ समर सिंह का चित्तीर जाना। १०६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्र दीप्ति वर्गान। १०८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १० पृथ्वीराज का इंसावती के प्रेम में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>£३</b> हंसावती का सखियों सहित मंडप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मस्त होजाना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| में आना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०६ हंसावती के प्रथम समागम का वर्णन 🖟 🦏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £8 पृथ्वाराज का हंसावती का सौन्दर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११० मुग्धा इंसावती की कोब कला में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ै देख कर प्रफुल्लित होना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पृथ्वीराज का मुग्ध होकर कामान्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६५ पृथ्वीराज का हंसावती के साथ गठ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वृषभ की नांई मस्त हाना। १०६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ्यन्धन होना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १११ इंसावती के मन का पृथ्क राज के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £६ हंसावती के श्रंग प्रत्यंग में कार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रेम में निर्माल चन्द्रमा की भांति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| की प्रलोकिक लालिमा का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रफुछि ने, जाना। ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६७ इसी समय दिल्ली पर मुसल्मान सेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११२ सनैः शनैः इंसाकी के डर श्रीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| का आक्रमण करना और ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | लण्जा का हास होना ौर उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| राग्रती का उस आक्रमण की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कामेच्छा का बढ़ना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रोकना। १०८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११३ इंसावती के बढ़ते हुए प्रेम रूपी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ्र <sup>€</sup> ्रीर्थ्यराज के सामन्तों श्रीर मुस-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चन्द्रमा को देख कर पृथ्वीराज के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्मान सेना द्वा युद्ध वर्शान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हृदय समुद्र का उमर्गा । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६६ दूसरे दिवस प्रातःकाल सुरतान खां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११४ दिवस के समय रा अ की पृण्वीरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| का श्राक्रमण करना । १०६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | से मिलने के लिये हंसात रसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १०० हिन्दू मुसल्मान दोनों सेनाश्रों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्याकुल रहती जैसी चंजीर चन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चढ़ाई के समय की शोभर वर्शन। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | के लिए । १०६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १०१ तब तक पृथ्वीराज का भी युद्ध के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११५ पावस का अन्त होने पर शरद का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| किये तथ्यार होना । १९६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रागम श्रार शीत का बढ़ना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commence of the second  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |

१० जुरेशुन खां का राजनीति कुथन। ११०३ 18 शातकाल की बढ़ती हुई रात्रि के ११ बादशाह का (लोक्नेराय) खत्री को साथ दंपति में प्रेम बढ़ना । १०६५ पत्र देकार धर्मापन के पास दिल्ली ११% इंसावती पृथ्वीराज की श्रीर पृथ्वी-भेजना । राज इंसावती की चाह में आहे-१२ दुत का दिल्ली को जाना ऋगैर 83-08 निशि मस्त रहते थे। इधर चढ़ाई के लिये तथ्यारी होन्य । ११८ इस समय की कथा का भ्रान्तिम १३ दूत का दिल्ली पहुंचना । परिगाम वर्गन। १४ दूत का धर्मायन से मिलना। ११६ सुमरिह जी और पृथ्वीराज की १५ धर्मायन का पत्र पढ़ कर बादशाह 6020 श्रवस्था वर्शन । के मत पर शोक करना। १६ अम्मायन का दर्वार में जाकर वह (३७) पहाड्रीय समय । 🤊 पत्री कैमास को देना । 880% १७ शहाबुद्दान की पत्री का लेख। (पृष्ठ १०९९ सं १११८ व्युक्ती) १८ धर्मायन का कैमास के हाथ में ्रिवाविचन्द्रं की स्त्री की पृछना कि पत्र देना । १६ कैमास का पत्र पढ़ कर सुनाना। पहाड़ राय गुंबिर ने यहातुही को २० पत्री सुन कर पृथ्वीराज का सामती किस प्रवर्ध अकड़ा। की सभा करना। २ शहुबुदीन का तत्तार खां से पूछना २१ पृथ्वीराज का उक्त पत्री का मर्म कि पृथ्वीराज का क्या होल है। स्त्र सामन्तों को समभाना। 🤾 तत्तार खां का उत्तर देना। २२ सीमन्तीं का उत्तर देना । अ न्याहाबुदीन का पृथ्वीराज पर चढ़ाई २३ पृथ्वीराज का प्रचीस हजार सेना क ने की सलाइ करना । के साथ आगे बढ़ना। प्रे दूसरे इदिन गुज़ा राजमहल के २४ कूच के समय सेना की शोभा और दरवाजे प शिहस्रों मुसल्मान सेना उसका आतंक वर्णन। का स्था कर इकड़ा होना। २५ पृथ्वीराज का पड़ाव डालना । 🦼 २६ अरुगोदम होते ही पृथ्वीराज का 🏃 भिसमस्त सेना का दस कोस पूर्व को बढ़ कर गृड़ाव डालना। शत्रु पर श्राक्रमण कर्गा गुहाबुद्दान े व्यो आज्ञानुसार दीवान अवास में गोष्टी के लिये २७'हिन्दू श्रीर मुसल्मान दीनों सेनाश्री का परस्पर मिलना। जुपस्थित हैं हुए सदस्य योद्धाओं के २र/ शहाबुद्दीन का अपने सैनिकां को उत्तेजित करना। म् भा में तत्तार खां का नियमित २६ सूर्व्योदय होते होते दोनों सेनात्रों में े कीर्य्य के लिये प्रस्ताव करना। रगाभाद्य बजना श्रीर , कोलाहल ६ त्रितंड खां का सगर्व प्रपना परा-क्रम कहना ।

३० दोनों सेनाश्रों का एक दूसरे धाघा करना । 🐤 8800 ३१ दोंनों सेनाश्रों के उत्कर्ष से मिलने की गोभा श्रीर ववन सेना का व्यूह ११०८ वर्गान । ३२ हिन्दू सेना की शोभा श्रीर उपस्थित युद्धै के लिये उसके अनी भाग और व्यह बद्ध होने का वर्णन। ३३ दोनों सेनाश्रों की श्रनियों का परस्पर यथाक्रम युद्ध होना । 8800 ३४ युद्ध का दुश्य वर्शन । ३५ सायंकाल होने पर दोनों सेनाश्रों ' का विश्राम करना। ३६ प्रात:काल होते ही इधर से कैमास का और शहाबुदीन का अपनी श्रपनी सेना को सम्हालना । ३,७ सुव्योदय होते हा दोनों सेनाश्रों का द्यागे बढ़ना श्रीर अपने अपने स्वामियों का ने जैकार शब्द करना। ११११ ३८ दोनों सेनाश्रों का परस्पर एक दूसरे पर बागों की वर्षा करना । ३६ दोनों सेनाओं का एक दूसरे में पैठ कर शस्त्रां की मार करना। उन्याद भूमि में बैताल श्रीर योगिनियों 888.5 के नत्य की शोभा वर्गन। ७१ योगिनी भूत वैताल श्रीर अप्सराश्री का प्रसन् होना श्रीर सूर बीरों का वीरता के सहा प्रागा देना। **४२** युद्ध रूपी समुद्र मथन की उक्ति ह वर्गान । 1568 ४३ इस युद्ध में जो जो बीर सर्दार मारे गए उनके नाम और उनका परा-कम वर्गान । ४६, युद्ध होते होते रात्रि हो गई! ४५ उपरोक्त वारों के मारे जाने पर

पहाड राय तोंमर का इरावल में होकर स्वयं सेनापति होना । ४६ पहाड राय तोमर का बल भीर पराक्रम वर्गान । ४७ दुतिया का चन्द्रमा अस्त होने पर युद्ध का श्रवसान होना ! ४८ तृतिया को दोरों सेनाओं में शान्ति रही और चतुर्धी को पुनः हादा-रंभ हुआ। ४६ चतुर्थी के युद्ध के बीरों का उत्साइ कोध उत्कर्ष वर्गान श्रीर युद्ध का ा जलमय व्याभतसं दश्य अर्गान । ५० मौका पाकर पहाड़ राय का शहाबु-क्षानी के उपर तब्बार का वार करना और द्वार्थी का भहर कर सिम्नु। ५१ मुसल्मान सेना का घबरा उर भाग ५२ अण्नी सेना भाग उठ्ने पर शहाबु-दीन का चिकत होकर रहें जाना श्रीर पहाड़ व्याय का उसका हाथ जा पर्वाउँगा और लाकर उसे पृथ्नी-राज के पास हिंग करना। **५३** सुल्तान सहित पृथ्वीर का दिला को लीटना श्रीर दयड लेकर एसे छोड़ देना। ) बह्मा कथा।

१ सोमेश्वर सांसारिक सम्पूर्ण सुखों का श्रानन्द लेते हुए स्वतंत्र राज्य करते थे। १९१६ २ चन्द्रप्रहरण पर सोमेश्वर जी का समाज सहित जमुना जी पर प्रहरण स्नान करने जाना ।

| ( 8                                                               | 90), , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | The state of the s |
| ३ सोमेश्वर जी के साथ में जाने वाले                                | १६ सूर्योदय होते ही बीरों, का अन्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| े योद्धाओं के नाम श्रीर प्राक्रम<br>ेवर्शन। १११८                  | र्ध्यान होने श्रीर सोमेश्वर सहित सब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   | सामन्तीं का मूर्धित होना । ११२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ध उक्त समय पर पूर्णिमा की शोभा<br>वर्णन । ११२०                    | २० सब मूर्छित पड़े हुए थे उसी समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वर्णन । ११२० ११२० भ्रह्म प्राप्ति के समय प्रहरण का लग्न           | पृथ्वीराज का वहां पर त्राता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                   | २१ निज पिता एवं सामन्तों की ऐसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ु आने पर सब का यर्सुना के किनारे<br>पर जाना।                      | दशा देखकर पृथ्वीराज के हृदय में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पर <sub>ु</sub> जाना । ११२१<br>द वरुगा के बीरों को जागृत होना । " | दुःख होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , ७ इधर सामंते लोग शुंद्ध रहित केवल                               | २२ यमुना के सम्मुख हाथ बाँध कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| े दूव और अचत अधि लिए हुए \$                                       | खड़े हो पृथ्वीराज का स्तुति करना। "<br>२३ यमुना जी की स्तुति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| खंडे थे।                                                          | २४ स्तुति के श्रन्त में पृथ्वीराज का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| all fifty are well as the second                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| व वारा का गहर जल म शब्द करना । भ                                  | यमुना जा से वर मागना । ११२६ । २५ सोमेस की मूर्छी भंग होने पर पृथ्वी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ि विकराल स्वरूप का बर्रिका                                        | र राज का पुनः ब्रह्म झान की युक्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १० सामन्ती का श्राव पर चला जाना । ११२२                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११ जल वीरों के उछारने से वेग से जो                                | भय स्तुति करना । ११२६ विकास स्तुति करना । ११२६ विकास सूर्वी जागने पर पृथ्वीराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जल प्राव पर पड़ता था उसका                                         | का गंधर्व यंत्र का जप करना जिससे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दृश्य वर्षात्र ।                                                  | मूर्छित लोगों का शिथिल शरीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १२ जल के बीच में जल बीरों की भामुरी                               | नेत्रमा नोता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| साया का वर्शन।                                                    | २७ पृथ्वीराज का सामेश्वर को सिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| '१३ जर्मवीरों के बहुत उपुद्रव करने पर                             | नवाना । ११२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भी में किन्न के के प्रति का भग्नीत                                | २८ सोमेश्वर को लिवा कर पृथ्वीर ज का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भी. डोविश्वर के प्रामिती का भयभीत<br>न होत्स्र। ११२३              | राजमहल में भाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १५ वीरो की स्वयं अपना पराक्रम वर्गन                               | 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| करके सामतों का भय दिखाना।                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अ. भ वीरी का दाजा सहित सांगतों पर                                 | [३९] सोमबध स्मधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्रीमुरी शक्षे प्रतीर करना ।                                      | (पृष्ठ ११२९ से पृष्ठु/११५२ तक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १६ सम्बद्धां नुप्रःवारां से वधायाक्त युद्ध                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wirmer 1 A 3                                                      | १ भीमदेव की इन्ह्या ११२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १७ इसी प्रकार अङ्गोदय की लालिमा                                   | <ul> <li>भामदेव का दिल्ली पर श्राकमगा</li> <li>करने की सलाह करना</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ग्राट होते देख वीरों का बल कम                                     | ्र सब सदीरों का कहनी कि बेर का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| होना और सांमती का जोर बढ़ना । १९२४                                | बदला प्रवश्य लेना चाहिए। ११३०:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १८ प्रातःकाल के बालसूर्य की प्रतिभा                               | ४ भीमदेव के सैनिक बल की प्रयंसा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ्रवर्णन ।                                                         | ै ५ भीमदेव की सेना का इकड़ा होनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(1.08= इ भीमदेव की सेन्च की सजावट और के लिये भीमदेव का श्रजमेर पर सैनिक श्रोजस्विता का दुर्ध । 6630 चढ़ श्राना, प्रातःकाल की उसकी भोलाराय भीम का साम दाम दण्ड तय्यारी का वर्गन। श्रीर भेद स्वरूप श्रपने चारी मंत्रियों २१ इधर कन्ह श्रीर नैसिंह के साथ को बुलाकर उचित परामर्श की सोमेश्वर का भीमदेव के सम्मुख , श्राज्ञा देना । ११३२ युद्ध करने के लिये तय्यार होना । द मंत्रियों का कहना । की इस कार्य्य २२ सोमेश्यर की सेना की तिशारा में विलंब न करना चाहिए। **£** राज्य प्राप्त करने की लालसा से गत २३ सैनिकों का उत्साह, सोमेश्वर की भीषगा घटनाश्रों का ऐतिहासिक वीरता श्रीर कर्न्हराय का बल वर्णन। उदाहरगा | युद्ध आस्म होना। १० पुनः मंत्रियों का आख्यान कहना। २५ कन्ह का वीरमत और तदनुसार ११ भोलाराय का सेन सजकर तथ्यारी े सेकिसित का व्याख्यान । करना । २६ कन्ह की प्रांती की पही सुलना १ ८१३ = १२ सेना के जुड़ाव का वर्गान | २७ दोनों क्लब्दू सेनाओं की परस्पर पोंद १३ भीमदेव के सिर पर छत्र की छाया श्रोजस्त्रिता का वर्शन 🍪 🐧 8838 २८ कन्हराय के युद्ध का पराक्रम वर्गात । १४ कवि की उक्ति कि मंत्री सदैव भला १६ कन्हराय की कोप। <sup>ग्रम</sup>मंत्र देते हैं परन्तु वे हानहार को। ३० प्रपनी सेना को छितर बितर देख-नहीं जानते। कर भीमदेव की रोश में आकर १५ सेना का श्रेगीयद्भ खड़ा होना। स्वयं युद्ध करना । १६ सेना समूह का कम वर्गन ३१ कन्ह श्रीर भीमदेव का प्रस्पा चीर १७ उक्त सेना सभूइ की सनावट के युद्ध होना । आंबन की पावस ऋतु से उपमा •३२ किं की उक्ति वर्गान । ३३ युद्ध स्थल की उपमा वर्गान । १८ देशी श्रुवसर में मुख्य सामन्तों सहित पृथ्वीराज का उत्तर की तरफ जाना ३४ कन्हराय का भीमदेव के हाथी को। श्रीर केमास के संग कुछ सामंतों मार गिराना । को पीठि सेना की तरफ आने की ३५ दोनो सेनाओं में परस्पर बीच युद्ध । भाज्ञा देना। ३६ जामराय यादव श्रीर उस्के सम्मुख १६ पृथ्वीराज के चले जाने पर उन खंगार का युद्ध करना। दोनों की सब सामंतों का भी चला जाना मतत्राले हाथियो से उपमा वर्गान । अ १९४२ • जिनको भूज बल के आश्रित दिल्ली ३७ उक्त दोनों वीरों की मदान्ध बैलों व नगर्था। ं से उपमृह वर्गन । २० उसी समय पूर्व वैर का बदला लेने ३८ इन वारे का युद्ध देखकर देवताओं •

का विस्मित होना श्रीर पुष्प वृष्टि का पथ्वीराज को श्रुपमर की गदी पर बैठने का मंत्र देना। ११४३ 3885 ३.६ सोमेश्वर जी के बाम सेनाध्यच ५३ पृथ्वीराज का राज्याभिषेक । बलभद्र का पराक्रम वर्गान । ५४ पृथ्वीराज का दबीर में बैठना और ४० भामदेव की सेना का भी मावस की विप्रों का स्वस्तयन पढ़ कर तिलक रात्रि के समान जुट कर आगे बढ़ना ५५ पृथ्वीराज का ब्राह्मणों को दान देना ४१ सीरेव्वर जी, की तरफ से कह-श्रीर दर्बार में नृत्य गान होना । वाहे बीरों का मारा जाना। **१९** दर्वार में सब सामन्तें सहित बैठे ४२ भीमदेव की सेना का चारों क्रोर हुए पृथ्वीराज की शोभा वर्गान। से स्टेनेश्वर को घेर लेना। ५७ इच्छनी से गठबंधन होकर पृथ्वी-धरे, उस समय चहुन्रान वीरों का जीवन 'राज का कुलाचार सम्बन्धी पूजन की आया छोड़ कर युद्ध करना । विधान करना। ४४ समिश्वर और भीमदेव का साम्हना ११४१ ५८ पृथ्वीराज का राजगही पर बैठना। पहिले कन्ह का भीर तिस पीछे अर्थ भीमदेव श्रीक्र सोमेश्वर दोना की सेनाश्रो का परस्पर युद्ध करना। कमानुसार भ्रन्य सब सामन्ते। का टीका करना। 8688 ४६ श्रप्नुना मरग निश्चय ज्ञानकर ५६ पृथ्वीराज की शोभा का वर्गन। सोमेश्वर का अनुलित वारता से ु युद्ध करना श्रीर उसका मारा जाना । ११४६ [४०] पैज्जून छोंगा नाम प्रस्ताव। ४७ सोमेड्रार के साथ मारे गए डाथी हों इं पदाती एवं रावुड सामन्तों की संख्या के बन्ना के ( पृष्ठ ११५३ से पृष्ठ ११५६ तक ) १ पृथ्वीराज का पिता की मत्यु पर ४८ सोमेक्सर का मरना और भामदेव दिली भाना। ्का धायल होकर मुर्दित होना । २ पज्जूनराय कछवाहे की पट्टन ४६ सोमेश्वर को मुक्ति सहज ही मिली । संप्राम में बीरता वर्गान! थि॰ पृथ्वीराज का श्वीमेश्वर की मृत्यु ३ पृथ्वीराज का पज्जूनराय, के सिर सुनैकर भूमि<sup>े</sup> शक्येर धारण करना पर छोंगा बाँध कर लड़ाई पर जाने - श्रील हो ड्रिसी झादि मृत्यु कर्म करना। की आज्ञा देना। प्र पृथ्वीराज की मूमि, गो, स्वर्गादि ४,दूत का पृथ्वीराज को समाचार दान करना भीर परा करना, कि देना कि भोलाराय इस समय सोनि-जर्क तक भोराराय को न मार लूंगा ंगर के किले में है और यहां पर न पाग बांधूंगा न घी खाऊंगा । 888€ पञ्चूनराय का चढ़ाई करना ने ए२ पर्ध्वाराज का भोराराय पर चढ़ाई ४ पञ्चूनराय की चढ़ाई की शोसा



| पञ्जूनराय का वेशु डालना । मर्लय- सिंह का मुकाबला करना ।  पञ्जूनराय का चिन्न सूल बाना श्रीर फिर सात कोस से लीट कर चालुक की भरी सेना में से चालुक लो भरी सेना का पाछा करना ।  चालुक सेना का पाछा करना ।  चाला और सववासिंह और पञ्जूनराय का चालुक सेना ।  सेना और पञ्जूनराय को होंगा नक्त साम प्रक्ति होंगा ।  सेना और पञ्जूनराय को होंगा ने के प्रशंसा करना ।  सेना और पण्जूनराय को होंगा ने के प्रशंसा करना ।  पण्जूनराय को चालुक नाम प्रस्ताच ।  पण्जूनराय को चालुक सेना के प्रकाल करना ।  पण्जूनराय को चालुक नाम प्रस्ताच ।  पण्जूनराय को चालुक नाम चलुक नाम प्रस्ताच ।  पण्जूनराय को चालुक नाम चलुक नाम चलिल पण्जूनराय को चालुक के साल के साल करना ।  पण्जूनराय को चालुक नाम चलुक नाम प्रस्ताच ।  पण्जूनराय को चालुक सेना के प्रकाल करना ।  पण्जूनराय को चालुक नाम चलुक करना ।  पण्जूनराय को चालुक नाम चलिल होना सेना के पण्जूक सेन       | 66.6                                 |               | DBA000009978HIN                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिंह का मुकाबका करना शिष्ठ भूल काना और पज्जूनराय का चित्र कर चालुक की भरी सेना में से चालुक जी पर सेना में से चालुक की भरी सेना में से चालुक की जाना और पज्जूनराय का उदो परास्त करना । एक्नूनराय का प्रव्याराक का पट्नून को जाना और मलवर्षसह और पज्जून राय की कीर्ति का स्थापित होना । ११५६ १० पज्जूनराय का प्रव्याराक को होंगा नकर करना । एक्नूनराय को ही छोंगा नकर करना । एक्नूनराय को चाल की पज्जूनराय को ही छोंगा है देना और एक चों डा और देना । एक्नूनराय को चाल की पज्जूनराय को चाल की प्रवास । एक्नूनराय की चाल की पह खनर देना । एक्नूनराय की प्रवास की माहम की प्रवास की प्रवास की माहम की प्रवास की प्रवास की प्रवास की माहम की प्रवास की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की प्रवास की माहम की होना साल बाता । एक्नूनराय की प्रवास करना । एक्नूनराय की प्रवास की माहम की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की माहम की माहम की ना होना की प्रवास की माहम की ना होना की प्रवास की माहम की माह       |                                      | 5             | DBAOOOOOS                                                                                                       |
| सिंह का मुकाबका करना शिष्ठ भूल काना और पज्जूनराय का चित्र कर चालुक की भरी सेना में से चालुक जी पर सेना में से चालुक की भरी सेना में से चालुक की जाना और पज्जूनराय का उदो परास्त करना । एक्नूनराय का प्रव्याराक का पट्नून को जाना और मलवर्षसह और पज्जून राय की कीर्ति का स्थापित होना । ११५६ १० पज्जूनराय का प्रव्याराक को होंगा नकर करना । एक्नूनराय को ही छोंगा नकर करना । एक्नूनराय को चाल की पज्जूनराय को ही छोंगा है देना और एक चों डा और देना । एक्नूनराय को चाल की पज्जूनराय को चाल की प्रवास । एक्नूनराय की चाल की पह खनर देना । एक्नूनराय की प्रवास की माहम की प्रवास की प्रवास की माहम की प्रवास की प्रवास की प्रवास की माहम की प्रवास की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की प्रवास की माहम की होना साल बाता । एक्नूनराय की प्रवास करना । एक्नूनराय की प्रवास की माहम की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की प्रवास की माहम की माहम की माहम की ना होना की प्रवास की माहम की ना होना की प्रवास की माहम की माह       | १ पञ्चनराय का हेरा डालना । मलय-      | 0             | े सल्तान भीर कमध्यम के दल की                                                                                    |
| पज्नुनराय का चिन्न भूल जाना जीर फिर सात कोस से लीट कर चालुक की भरी सेना में से चालुक ली मेर पज्नुनराय का प्रकार करना । हिंचा ।       |                                      | ११४४          |                                                                                                                 |
| जीर फिर सात कोस से लौट कर चाजुक की भरी सेना में से चाजुक . जे जाना ।  जाजुक सेना का पीछा करना और पुज्जूनराय का उसे प्रास्त करना ।  के छोंगा देकर भामदेव का पहन को जाना और मक्यिंसह और पुज्जून राय का अपने कुदुस्व से मिलना राय की कीरि का स्थापित होना । ११४० १ पुज्जूनराय का पुछ्पीराज को छोंगा नजर करना । ११ पुष्टिवराज का पुज्जूनराय को ही छोंगा दे देना और एक घोंडा और देना । ११ पुज्जूनराय को चार करना । ११ पुज्जूनराय को चहाई को छोंगा ते देना और एक घोंडा और देना । ११ पुज्जूनराय को चहाई को छोंगा ते देना और एक घोंडा और देना । ११ पुज्जूनराय को चहाई को छोंगा ते देना और एक घोंडा और देना । ११ पुज्जूनराय को चहाई को छोंगा ते देना और एक घोंडा और देना । ११ पुज्जूनराय को चहाई को छोंगा ते वे बीरियरोगिण होने की प्रशंसा।  श्रि पुज्जूनराय को चहाई का आतंक वर्णन । ११ पुज्जूनराय को मान सेना से पुज्जूनराय का समा से चांडा रखना और ११ पुज्जूनराय को सेना के मुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को मान सेना के पुज्जूनराय को सेना को सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को मान सेना से पुज्जूनराय को सेना को सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को मान सेना से पुज्जूनराय को सेना को सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को सेना का सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को सेना को मान सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को निक्र सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को निक्र सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को निक्र सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को मान सुद्धिकररा । ११ पुज्जूनराय को निक्र सुद्धिकररा । ११ पुज्जू       |                                      |               |                                                                                                                 |
| चालुक की भरी सेना में से चालुक .ते हुगना ।  प्रचालुक सेना का पीछा करना और पज्जूनराय का उसे परास्त करना ।  है होंगा देकर भीमदेव का पटन को जाना और मलबसिंह और पज्जून राय की कीर्ति का स्थापित होना । ११४६ १० पज्जूनराय का पट्टिंग को ही होंगा नजर करना । ११ प्रच्यीराज का पज्जूनराय को ही होंगा नजर करना । ११ प्रच्यीराज का पज्जूनराय को ही होंगा नजर करना । ११ प्रच्यीराज का पज्जूनराय को ही होंगा नजर करना । ११ प्रच्यीराज का पज्जूनराय को ही होंगा नजर करना । ११ प्रच्यारा को वित्र के प्रक्रूनराय के वीरियरोगिण होने की प्रशंसा। ११ प्रच्यारा की चढ़ाई को शोभा वर्गन १, ११ प्रच्यारा की चढ़ाई को आतंक वर्गन । ११ प्रच्यारा की चढ़ाई को शोभा वर्गन १, ११ प्रच्यारा की चढ़ाई को आतंक वर्गन । ११ प्रच्यारा की चढ़ाई को शोभा वर्गन १, ११ प्रच्यारा को चढ़ाई को शोभा वर्गन १, ११ प्रच्यारा को चढ़ाई को शोभा वर्गन १, ११ प्रच्यारा की चढ़ाई को शोभा वर्गन १, ११ प्रच्यारा के चढ़ाई को शोभा वर्गन १, ११ प्रच्यारा की चढ़ाई को शोभा वर्गन १, ११ प्रच्यारा को चढ़ाई क       |                                      |               |                                                                                                                 |
| में श्रान्य प्रान्त होना । ११४६ प्रज्ञानसम् का पीछा करना श्रीर पज्जनसम् का पाछ करना श्रीर पज्जनसम् का पहन को जाना और मलबिंसह और पज्जन सम प्राप्त होना । ११४६ १० पज्जनसम् का प्रज्ञानसम् को हो होंगा नजर करना । ११ प्रज्ञानसम् को प्रज्ञानसम् को हो होंगा नजर करना । ११ प्रज्ञानसम् को प्रज्ञानसम् को हो होंगा नजर करना । ११ प्रज्ञानसम् को प्रज्ञानसम् को हो होंगा नजर करना । ११ प्रज्ञानसम् को वाहा श्रीर देना । ११ प्रज्ञानसम् को वाहा होने को प्रश्नाम को हो होंगा । ११ प्रज्ञानसम् को वाहा होने को प्रश्नाम को हो हो हो वाहा होने हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |               |                                                                                                                 |
| प्रजान सेना का पीछा करना और प्रजान राय का उसे परास्त करना ।  र होंगा देकर भामदेव का पटन को जाना और मलयसिंह और पज्जन राय की कीर्ति का स्थापित होना । ११५६ १० पज्जनराय का प्रकार को हो होंगा नजर करना ।  ११ प्रजीराज का पञ्जनराय को ही होंगा नजर करना ।  ११ प्रजानराय का प्रकार को ही होंगा नजर करना ।  ११ प्रजानराय का प्रकार को ही होंगा नजर करना ।  ११ प्रजानराय को प्रकार को ही होंगा नजर करना ।  ११ प्रजानराय को चहा और देना ।  ११ प्रजानराय को चहा की से प्रजानराय के वीरियरोमिया होने की प्रशंसा ।  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की चहा है की शोमा वर्गन १ ॥  ११ प्रजानराय की व्रावे भाम वर्गन १ ॥  ११ प्र       |                                      |               | Y                                                                                                               |
| पज्जूनराय का उसे परास्त करना ।  - होंगा देकर भामदेव का पटन को जाना और मलयसिंह और पज्जून राय की कीरित का स्थापित होना । ११५६ १० पज्जूनराय का पट्ट्रीराज को होंगा करना ।  - ११ प्रव्यीराज का पज्जूनराय को होंगा के देवा ।  - १२ प्रव्यीराज का पज्जूनराय को होंगा दे देना और एक घोंडा और देना ।  - १२ पज्जूनराय की प्रवास की होंगा दे देना और एक घोंडा और देना ।  - १२ पज्जूनराय की चलि से पज्जूनराय के वीरियरोमींग होने की प्रशंसा।  - १२ पज्जूनराय की चलि से पज्जूनराय के वीरियरोमींग होने की प्रशंसा।  - १४ पज्जूनराय की चल्ला की स्थान करना ।  - १४ पज्जूनराय का पवन सेना के सुका ।  - १४ पज्जूनराय का पवन सेना के सुका ।  - १४ पज्जूनराय का पवन सेना के सुका ।  - १४ पज्जूनराय का पवन सेना से पज्जून सेना के प्रवास का जातक वर्णन ।  - १४ पुळ्लाराज का पण्जूनराय को बुलाना ११५८ पुळ्लाराय की सेना के पुढ़ करना ।  - १४ पुळ्लाराय की सेना के पुढ़ करना ।  - १४ पुळ्लाराय की सेना के पुळ्ला सेना के पुळ्ला सेना के पुळ्ला सेना के पुळ्लाराय की सेना को चल्ला के साह सेना के पुळ्लाराय की सेना को चल्ला के साह सेना से पुळ्लाराय की पुळ्लाराय की पुळ्लाराय की पुळ्लाराय की पुळ्लाराय की सेना को चल्ला के साह सेना से पुळ्लाराय की सेना को चल्ला के साह सेना से पुळ्लाराय की पुळ्लाराय की सेना को चल्ला के साह सेना से पुळ्लाराय की सेना को चल्ला के साह सेना के पुळ्लाराय की सेना को चल्ला सेना सेना के पुळ्लाराय की सेना को चल्ला सेना सेना के पुळ्लाराय की सेना को वित्र होना, और पुळ्लाराय की जीत होना, और पुळ्लाराय की जीत होना, और पुळ्लाराय की जीत होना, और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८ वालुक सेना का पीछा करना और         | "             |                                                                                                                 |
| १० चढ़ाई के लिय तथ्यार होकर पञ्चल स्थाप की कीर्ति का स्थापित होना । ११४६ १० पञ्चलस्य का पृथ्वीराज को छोंगा कार करना । ११ प्रश्वीराज का पञ्चलस्य को छोंगा के बेरा प्रश्नीराज का पञ्चलस्य को छोंगा के बेरा प्रश्नीरा छोने की प्रश्नीरा ॥ ११ पञ्चलस्य के कृत की तिथा । ११ पञ्चलस्य की छत विश्वा ॥ ११ पञ्चलस्य की छत विश्व । ११ पञ्चलस्य की चढ़ाई का आतंक वर्णन । ११ पञ्चलस्य की प्रश्नीराज का प्रश्नीराज को पह खबर देना । ११ पञ्चलस्य के चढ़ाई का आतंक वर्णन । ११ पञ्चलस्य की प्रश्नीराज का प्रश्नीराज को पह खबर देना । ११ पञ्चलस्य के च्या होने का पञ्चलस्य के प्रश्नीराज का पञ्चलस्य को चढ़ाई का आतंक वर्णन । ११ पञ्चलस्य के च्या होने का प्रश्नीराज का पञ्चलस्य की चढ़ाई का आतंक वर्णन । ११ पञ्चलस्य के च्या होने का प्रश्नीराज का पञ्चलस्य की चढ़ाई का आतंक वर्णन । ११ पञ्चलस्य की को ज्ञा हाल । ११ पञ्चलस्य की सेना को चढ़ाई का आतंक वर्णन । ११ पञ्चलस्य की सेना को चढ़ाई का आतंक वर्णन । ११ पञ्चलस्य की सेना को चढ़ाई का आतंक वर्णन । ११ पञ्चलस्य की सेना के प्रश्नीराज का        |                                      | . 99          | हेला।                                                                                                           |
| राय की कीर्ति का स्थापित होना । ११४६ १० पञ्चूनराय का पृष्टिश्वा को छोंगा "नजर करना । ११ पृष्टिश्वाराज का पञ्चूनराय को छोंगा "ते देना और एक घोड़ा और देना । "११ पञ्चूनराय को छोंगा दे देना और एक घोड़ा और देना । "११ पञ्चूनराय को छांका और देना । "११ पञ्चूनराय को छांका और देना । "११ पञ्चूनराय को छत के प्राप्ता । "११ पञ्चूनराय की छत के दिन्त । "११ पञ्चूनराय की छत के दिन्त । "११ पञ्चूनराय की चढ़ाई का आतंका क्यांग । "११ पञ्चूनराय की चढ़ाई का आतंका क्यांग । "११ पञ्चूनराय का यवन सेना के मुका- विले पर पहुंचना । "११ पञ्चूनराय का यवन सेना के मुका- विले पर पहुंचना । "११ पञ्चूनराय का यवन सेना के मुका- विले पर पहुंचना । "११ पञ्चूनराय का यवन सेना के मुका- विले पर पहुंचना । "११ कमधुञ्ज और यवन सेना से पञ्चून विले पर प्राक्रमया करना । "११ पञ्चून सेना के च्यू होने का साम्मा का बात करना कि पञ्चून रीय से यह कार्य होना सम्मा के पञ्चूनराय को बुलाना ११४ पञ्चूनराय को सेना का मुहि किरता सम्मा के बिहा रखना और किसी का बीहा रखना और का बीहा रखना और का बीहा रखना और का बीहा रखना और का बीहा का उठाना सन का पञ्चूनराय की महिमा को हा हि किरता । "११ पञ्चूनराय के महिमा के महिमा का माल वाना । "११ पञ्चूनराय के महिमा के महिमा का माल वाना । "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों शहुओं के प्रंस करने की "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों शहुओं के प्रंस करने की "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों शहुओं के प्रंस करने की "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों शहुओं के प्रंस करने की "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों शहुओं के प्रंस करने की "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों शहुओं के प्रंस करने की "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों शहुओं के प्रंस करने की "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों शहुओं के प्रंस करने की "११ पञ्चूनराय की जीत होना, और यहा दोनों से प्रंस्व के       |                                      |               |                                                                                                                 |
| राय की कीर्ति का स्थापित होना । ११५६ १० पज्जूनराय का पृथ्वीराज को छोगा कार करना । ११ पृथ्वीराज को पृथ्वीराज को छोगा हे देना और एक घोड़ा और देना । ११ पृज्जूनराय की चाड़ा और देना । ११ पृज्जूनराय के का पृज्जूनराय के वीरायरोमिण होने की प्रशंसा। "वर्णन । ११ पृज्जूनराय को कुल की तिथा वर्णन । ११ पृज्जूनराय को कुल की तिथा वर्णन । ११ पृज्जूनराय की चढ़ाई का आतंक क्यान । ११ पृज्जूनराय की चढ़ाई का आतंक क्यान । ११ पृज्जूनराय का यवन सेना के मुका- विले पर पहुंचना । ११ कमधुज्ज और यवन सेना से मुका- विले पर पहुंचना । ११ कमधुज्ज और यवन सेना से पृज्जूनराय का प्रवन सेना से पृज्जूनराय का प्रवाद होना सेम है । ११ पृज्जूनराय का सेना का पृज्जूनराय का प्रवाद का प्रवाद करना । ११ पृज्जूनराय का सेना का पृज्जूनराय का प्रवाद करना । ११ पृज्जूनराय का सेना का पृज्जूनराय का प्रवाद करना । ११ पृज्जूनराय का सेना का प्रवाद करना । ११ पृज्जूनराय का सेना का पृज्जूनराय का प्रवाद करना । ११ पृज्जूनराय का सेना का माल काना । ११ पृज्जूनराय का प्रवाद करना । ११ पृज्जूनराय का सेना का माल काना । ११ पृज्जूनराय का सेना का माल काना । ११ पृज्जूनराय क       | जाना और मलयसिंह और पज्जून            |               |                                                                                                                 |
| होना।  १० पज्जूनराय का पृथ्वीराण को छोगा व देना और एक घोड़ा और देना। १२ पज्जूनराय को छोगा दे देना और एक घोड़ा और देना। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के लिखे व वर्णन। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के लिखे व वर्णन। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के लिखे व वर्णन। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के का आतंक व वर्णन। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के का आतंक व वर्णन। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के का आतंक व वर्णन। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के का आतंक व वर्णन। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के का आतंक व वर्णन। १२ पज्जूनराय के चाड़ा के मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राय की कीर्ति का स्थापित होना ।      | ११५६          |                                                                                                                 |
| ११ पृथ्वीराज का पज्जूनराय को ही छोंगा दे देना और एक घोड़ा और देना। ते वेता और एक घोड़ा और देना। के वीरियरोमीय होने की प्रशंसा। के वीरियरोमीय होने की प्रशंसा।  (एह ११५६ से एह १९६३ तक) विकास की उमाइने से बालुकाराय सी लंकी और यहांबुधन की सेना का दिक्की पर भाकमण करना। दे देत का पृथ्वीराज को यह खबर देना। विकास प्रभाव की चार करना कि प्रश्निराज का विचार करना कि प्रश्निराज का विचार करना कि प्रश्निराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११५८ पृथ्वीराज का मम में बीड़ा रखना और किसी का बीड़ा न उठाना सब का पञ्जूनराय की प्रशंसा करना। विकास प्रभाव की प्रशंसा करना। विकास प्रभाव की प्रशंसा करना की प्रश्निराज का पञ्जूनराय की सेना का मुझी बीरता से से प्रश्निराज के माहयों का माल बाना। विकास प्रभाव की प्रशंसा करना। विकास प्रभाव की प्रशंसा करना की प्रभाव की माहयों का माल बाना। विकास प्रभाव की प्रशंसा करना विकास की विचार करना की माहयों का माल बाना। विकास प्रभाव की प्रशंसा करना विवार करना की प्रभाव की माहयों का माल बाना। विकास प्रमाव की प्रशंसा करना विवार करना की माहयों का माल बाना। विकास प्रभाव की प्रशंसा करना विवार करना की माहयों का माल बाना। विवार प्रभाव की प्रशंसा करना विवार करना की प्रभाव की नित्र होना, और यह सेना का माल मता लूटा जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १० पजनूनराय का पृथ्वीराज को छोंगा    | •             |                                                                                                                 |
| ११ पृथ्वीराज का पज्जूनराय को ही छोंगा दे देना और एक घोड़ा और देना। १२ चन्द कि की उक्ति से पज्जूनराय के वीरियरोमिया होने की प्रशंसा।  (१९) पज्जून चालुक नाम प्रस्ताव।  (१९) पज्जूनराय की चढ़ाई का आतंक क्यांन।  (१९) १९६६ से एष्ठ १९६३ तक) १ जैचंद के उमाइने से बालुकाराय सीलंकी और यहाबुदीन की सेना का दिल्ली पर श्राक्रमण करना। ११५७ २ देत का पृथ्वीराज को यह खबर देना। १९ पुष्ट्वीराज का विचार करना कि पुण्चीराज का विचार करना कि पुण्चीराज का पण्जूनराय को बुलान ११५८ १ पृथ्वीराज का पण्जूनराय को बुलान ११५८ १ पृथ्वीराज का पण्जूनराय को बुलान ११५८ १ पृथ्वीराज का पण्जूनराय को बुलान ११६८ १ पुण्चीराज का सभा में बीड़ा रखना और किसी का बीड़ा न उठाना सब का पुण्चूनराय की प्रशंसा करना। ११ पुण्चूनराय की सेना को ज्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरगा। ११ पुण्चूनराय की क्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरगा। ११ पुण्चूनराय की सेना को ज्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरगा। ११ पुण्चूनराय की के च्यूह करना। ११ पुण्चूनराय की सेना को ज्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरगा। ११ पुण्चूनराय के च्यूह करवा। ११ पुण्चूनराय के च्यूह करवा। ११ पुण्चूनराय के च्यूह का आतंक विच्ये व       | नजर करना।                            | 99            | 1                                                                                                               |
| दे देना और एक घोड़ा और देना।  १२ चन्द कि की उक्ति से पज्जूनराय  के वीरियरोमिय होने की प्रशंसा।  (एष्ठ ११५६ से एष्ठ ११६३ तक) १ जैचंद के उमाइने से बालुकाराय सीलंकी और यहाबुद्दीन की सेना का दिल्ली पर माक्रमण करना। ११५७ २ दूत का पृथ्वीराज को यह खबर देना। १५५७ २ पूत का पृथ्वीराज को विचार करना कि पज्जून रीय से यह कार्य्य होना संभव है। १५ पुष्ट्वीराज का पिज्जूनराय को बुलाना ११५८ ५ पृथ्वीराज का प्रजूनराय को बुलाना ११५८ ५ पृथ्वीराज का प्रजूनराय को बुलाना ११५८ ५ पृथ्वीराज का सभा में बिड़ा रखना और किसी का बीड़ा न उठाना सब का पज्जूनराय की प्रशंसा करना। १६ स्म युद्ध के विधि। १३ पुज्जूनराय की सेना का महिंदी करना। १६ पुण्वीराज का सभा में बीड़ा रखना और किसी का बीड़ा न उठाना सब का पज्जूनराय की प्रशंसा करना। १५ पुण्वीराज का सभा में बीड़ा उठा वाङ्गीनों शत्रुओं के धंस करने की १३ पुण्वूनराय की जीत होना, और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |               |                                                                                                                 |
| विशेष्ठी पञ्चन चालुक नाम प्रस्ताव।  (पृष्ठ ११५६ से पृष्ठ ११६३ तक) १ जैचंद के उमाड़ने से बालुकाराय सौलंकी और ग्रहाबुद्दीन की सेना का दिल्ली पर प्राक्तमण करना। ११५७ २ दूत का पृथ्वीराज को यह खबर देना। " १ पृथ्वीराज का विचार करना कि पञ्चन रीय से यह कार्ब्य होना संभव है। १ पृथ्वीराज का पञ्चनराय को बुलाना ११५८ ५ पृथ्वीराज का प्रशंसा करना । १६ पञ्चनराय की सेना का मुर्डी क्रिरत्य से पुद्ध करना। ११ पञ्चनराय की माइयों का माल बाना । ११ पञ्चनराय की माइयों का माल बाना । ११ पञ्चनराय की माइयों का माल बाना । ११ पञ्चनराय की क्रांचा का माल वाना । ११ पञ्चनराय की के माइयों का माल बाना । ११ पञ्चनराय की का माहयों का माल बाना । ११ पञ्चनराय की का माल माल सुद्धी क्रांत्य से पुद्ध करना। ११ पञ्चनराय की का माहयों का माल बाना । ११ पञ्चनराय की का माहयों का माल बाना । ११ पञ्चनराय की का माल माल माल सुद्धी क्रांत्य से पञ्चनराय की का माहयों का माल बाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दे देना और एक घोड़ा श्रीर देना।      | 27            | वर्गान। ि ८ . १ ८०००                                                                                            |
| श्रिण पञ्जन चालुक नाम प्रस्ताव।  (पृष्ठ ११५६ से पृष्ठ ११६३ तक)  १ जैचंद के उमाइने से बालुकाराय सीलंकी और यहाबुदीन की सेना का दिस्ती पर श्राक्रमण करना। ११५७  २ दूत का पृष्वीराज को यह खबर देना। "  १ पृष्वीराज का विचार करना कि पञ्जन रीय से यह कार्य्य होना समव है।  १ पृष्वीराज का पञ्चनराय को बुलाना ११५८  ९ पृष्वीराज का प्रशंसा करना। "  १ पञ्चनराय की महर्षी क्रिरता से पुर्व करना। "  १ पञ्चनराय की महर्षी क्रिरता का मान बाना। "  १ पञ्चनराय की नित होना, और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |               | १३ पञ्चनराय की इत बिरिताओं का                                                                                   |
| १ पञ्चान वालुक नाम प्रस्ताव।  (पृष्ठ ११५६ से पृष्ठ ११६३ तक) १ जैचंद के उमाइने से बालुकाराय सीलंकी और यहाबुद्दीन की सेना का दिख्ली पर श्राक्रमण करना। ११५७ २ देत का पृथ्वीराज को वह खबर देना। १६ पञ्चान सेना के व्यह बध्य होने का पञ्चान रीय से यह कार्य्य होना संभव है। १८ पञ्चान सेना के व्यह बध्य होने का पञ्चान रीय से यह कार्य्य होना संभव है। १८ पुद्धीराज का पञ्चानराय को बुलाना ११५८ १ पृथ्वीराज का पञ्चानराय को बुलाना ११५८ १ पृथ्वीराज का पञ्चानराय को बुलाना ११५८ १ पृथ्वीराज का पञ्चानराय को बुलाना ११६८ १ पृथ्वीराज का प्रशंसा करना । १८ पुद्ध की तिथि। १८ पुद्ध करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | े के वारिशरोमीण होने की प्रशंसा।     | 77            | नमंत्र । ७७                                                                                                     |
| बर्णन।  (पृष्ठ ११५६ से पृष्ठ ११६३ तक)  १ जैचंद के उमाड़ने से बालुकाराय सीलंकी और यहाबुद्दीन की सेना का दिल्ली पर प्राक्रमण करना। ११५७ २ देत का पृष्वीराज को यह खबर देना। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का समह है। १५ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का समह है। १५ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का समह है। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के व्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के व्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के व्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के व्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के व्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण। १६ पुज्रून सेना के पुज्रून सेना के पुज्रून सेना के विले पुज्रून सेना के स्पष्टीकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                    |               |                                                                                                                 |
| (पृष्ठ ११५६ से पृष्ठ ११६३ तक) १ जैचंद के उमाड़ने से बालुकाराय सीलंकी और ग्रहाबुद्दीन की सेना का दिल्ली पर प्राक्रमण करना । ११५७ २ देत का पृष्वीराज को गह खबर देना । " ३ धृष्ट्वीराज का बिचार करना कि पञ्जून रीय से यह कार्य्य होना संभव है। ४ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११५८ ५ पृथ्वीराज का प्रशंसा करना । " १६ कमधुञ्ज और प्रवन सेना से पञ्जून सेना से पञ्जून सेना के ब्यूह बच्य होने का स्पष्टीकरण । १८ युद्ध की तिथि । " १० पञ्जूनराय की सेना का मुद्धी ब्रिरता से युद्ध करना । " ११६२ १७ दोनों प्रतिपद्धी सेना का महिंदी ब्रिरता स्पर्टीकरण । १८ युद्ध की तिथि । " ११६८ १० पञ्जूनराय की सेना का महिंदी ब्रिरता से युद्ध करना । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना का महिंदी ब्रिरता से युद्ध करना । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना को महिंदी ब्रिरता से युद्ध करना । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना को महिंदी ब्रिरता से युद्ध करना । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना को महिंदी का साम बाना । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना से पञ्जून सेना से पञ्जून सेना के स्पर्ध करना । ११६८ १० पञ्जूनराय की सेना का महिंदी ब्रिरता से युद्ध करना । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना को महिंदी का साम बाना । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना को महिंदी का साम बाना । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना को महिंदी का साम होनों । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना से पञ्जू का साम होनों । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना से पञ्जू का साम होनों । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना से पञ्जू का साम होनों । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना सेना से पञ्जू का साम होनों । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना सेना से पञ्जू का साम होनों । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना सेना से पञ्जू का साम होनों । " ११६८ १० दोनों प्रतिपद्धी सेना सेना सेना सेना सेना सेना सेना सेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | िक्षेत्र सम्बद्ध सामक साम गर्द       | 7777          | नर्याच ।                                                                                                        |
| १ जैचंद के उमाइने से बालुकाराय ्सीलंकी और यहाबुशन की सेना का दिक्ती पर आक्रमण करना ! ११५७ २ दूत का पृथ्वीराज को यह खबर देना ! " १ धृथ्वीराज का विचार करना कि पञ्जून रीय से यह कार्य्य होना संभव है । १ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११५८ ९ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११५८ ९ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११५८ ९ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११६८ १ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११६८ १ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११६८ १ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को माइयों १ पञ्जूनराय की प्रशंसा करना । १ पञ्जूनराय की सेना का मुझी बीरता । १ पञ्जूनराय की प्रशंसा करना । १ पञ्जूनराय की माइयों का मास बाना । १ पञ्जूनराय की नीत होना, और १ पञ्जूनराय की नीत होना, और १ पञ्जूनराय की माल मता लूटा जाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [81] पञ्चीन पालुक नान प्रस्त         | ाव ।          | १५ पञ्जूनराय का यवन सेना के मुका-                                                                               |
| १ जैचंद के उमाइने से बालुकाराय ्सीलंकी और यहाबुशन की सेना का दिक्ती पर आक्रमण करना ! ११५७ २ दूत का पृथ्वीराज को यह खबर देना ! " १ धृथ्वीराज का विचार करना कि पञ्जून रीय से यह कार्य्य होना संभव है । १ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११५८ ९ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११५८ ९ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११५८ ९ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११६८ १ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११६८ १ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११६८ १ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को माइयों १ पञ्जूनराय की प्रशंसा करना । १ पञ्जूनराय की सेना का मुझी बीरता । १ पञ्जूनराय की प्रशंसा करना । १ पञ्जूनराय की माइयों का मास बाना । १ पञ्जूनराय की नीत होना, और १ पञ्जूनराय की नीत होना, और १ पञ्जूनराय की माल मता लूटा जाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( पृष्ठ ११५६ से पृष्ठ ११६३ तक        | (7)           | बिले प्र पहुँचना।                                                                                               |
| सीलंकी और यहाबुद्दीन की सेना का दिल्ली पर आक्रमण करना! ११५७ २ दूत का पृथ्वीराज को यह खबर देना। " १६ पृथ्वीराज का विचार करना कि प्रज्जून रीय से यह कार्य्य होना संभव है। १८ पृथ्वीराज का पण्जूनराय को बुलाना ११५८ ५ पृथ्वीराज का पण्जूनराय को बुलाना ११५८ ५ पृथ्वीराज का सभा में बीड़ा रखना और किसी का बीड़ा न उठाना सब का प्रज्जूनराय की प्रशंसा करना। " १६ पुद्ध करना। " १६ पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पष्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६ पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का माल वाना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष्य होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध करना। " १६६९ वर्ष होने का स्पर्ध होने का स्पर्ध होने का स्पर्टीकरण। से पुद्ध होने का स्पर्ध होने का        |                                      |               |                                                                                                                 |
| दिश्ली पर श्राक्रमण करना । ११५७ २ द्रुत का पृथ्वीराज को यह खबर देना । " ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |               | का साम्हना होना है. ११६१                                                                                        |
| वर्ता ना पृथ्वीराज को यह खबर देना। " दे पृथ्वीराज का विचार करना कि पञ्जून रीय से यह कार्य्य होना संभव है।  प्रिष्ट्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११६८ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को बुलाना ११६८ पृथ्वीराज का सभा में बीड़ा रखना और किसी का बीड़ा न उठाना सब का पञ्जूनराय की प्रशंसा करना। " दे पञ्जूनराय की प्रशंसा करना। " दे पञ्जूनराय की प्रशंसा करना। " दे पञ्जूनराय की प्रशंसा करने की " दे पञ्जूनराय की नीत होना, और राष्ट्र सेमा का माल मता लूटा जाना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | ooul9         | १७ दोनों प्रतिपची सेनाम्यों का आतंक                                                                             |
| १६ पञ्जून सेना के ब्युह बच्य होने का प्रज्ञून राया से यह कार्य्य होना समा है।  १६ पुद्ध की तिथि।  १६ पुद्ध करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |               |                                                                                                                 |
| पण्णून रीय से यह कार्य्य होना संभव है।  अ पृथ्वीराज का पण्णूनराय को बुलाना ११५८  पृथ्वीराज का पण्णूनराय को बुलाना ११५८  पृथ्वीराज का सभा में बीड़ा रखना और  किसी का बीड़ा न उठाना सब का  पण्णूनराय की प्रशंसा करना ।  र पण्णूनराय की नित होना, और  र पण्णूनराय की नित होना, और  र पुत्र सेना का माल मता लूटा जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Col                                  | 1 37          |                                                                                                                 |
| समि है।  अ पृथ्वीराज का पण्णनराय को बुलाना ११५८  पृथ्वीराज का पण्णनराय को बुलाना ११५८  पृथ्वीराज का सभा में बीड़ा रखना और  किसी का बीड़ा न उठाना सब का।  पञ्जूनराय की प्रशंसा करना ।  पञ्जूनराय की प्रशंसा करने वी  पञ्जूनराय की नीत होना, और  राष्ट्र समा का माल मता लूटा जाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |               |                                                                                                                 |
| अ पृथ्वीराज का पञ्चनराय को बुलाना ११५८<br>५ पृथ्वीराज का सभा में बीड़ा रखना और<br>किसी का बीड़ा न उठाना सब का<br>पञ्चनराय की प्रशंसा करना । ०, का मात बाना मात बाना । ०, का मात बाना । ०, का मात बाना मात बान |                                      |               | १६ युद्ध की तिथि।                                                                                               |
| से पुद्ध करना। ००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · F                                  | ११५८          |                                                                                                                 |
| किसी का बीड़ा न उठाना सब का २१ इस युद्ध में पञ्जूनराय के भाइयों • पञ्जूनराय की प्रशंसा करना । • ॥ का मास बाना । • ॥ २० ॥ २२ पञ्जूनराय की जीत होना, और • दाइ दोनों शत्रुओं के ध्वंस करने की ० ॥ शत्रु सेना का माल मता लूटा जाना। ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |               | से युद्ध करना। 🛂 🖰 😘 ११६२ ।                                                                                     |
| पञ्जूनराय की प्रशंसा करना । ०, का मास नाना । ०, का पास न       |                                      |               |                                                                                                                 |
| ्र प्रजूनराय की नीत होना, और इस्ति का का माल मता लूटा जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 99            |                                                                                                                 |
| ें दाइ दोनों शत्रुओं के ध्वंस करने की ू शत्रु सेना का माल मता लूटा जाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र् पञ्चनराय का भरी सभा में बीड़ा उठा | CG            | २२ पञ्जूनराय की जीत होना, और                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 0 0           | रात्रु सेना का माल मता लूटा जाना।                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रतिज्ञा करना ।                     | 79            |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | major, in the | atternatificação de la companya de l |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,,),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२४ पज्जूनराय का माइयों की किया ,<br>करना और २५ दिन गमी मना कर<br>इदान देना। ११६३<br>[8२] चंद द्वारिका समयौ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भीमसेन की राजधानी पट्टनपुर में आना। उ ११०<br>२० पट्टनपुर के नगरे एवं धन धान्य<br>की शोभा वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (पृष्ठ ११६५ से पृष्ठ ११७७ तक) १ किविचंद का द्वारिका हो। जाना। ११६५ २ किविचंद का प्राप्त हो। जाना। ११६५ २ किविचंद का प्राप्त समय का साज सामान जोग उसके साधियों का वर्णन। ३ वन्द का वित्तीर के पीस पहुंचना। ३ वन्द का वित्तीर के पीस पहुंचना। ३ वन्द का वित्तीर के पीस पहुंचना। ३ वित्ते राढ़ की पूर्व कथा। ३ किविचंद का आना सुनकर पृथाकुमारी का किवे के डेरे पर नाना। ११६७ २० किवे का वित्तीर जाना। १२ किवे का वित्तीर जाना। १२ किवे का वित्तीर से स्थाना। १२ किवे का वित्तीर से द्धाना। १४ किवे का वित्तीर से द्धाना। १४ किवे का वित्तीर से द्धाना। १४ किवे का होम करके आक्रांत शोजन नादि कराना। १४ किवे का होम करके आक्रांत शोजन नादि कराना। | २१ पट्टनपुर के आनन्द मय नगर और वहां की मुन्दरी हिन्नयों 'की नोभा वर्ग्यन । ११७ २२ राज्य उपवन में चन्द का ढेरा दिया जाना । ११७ भीमदेव का कविचन्द के पास अपने भाट जगदेव को भेजना । ११७ ने भाट जगदेव को भेजना । ११७ ने भाट जगदेव को प्रथमा करना । १६ किवच्द का प्रथ्वीराज की कीर्ति का उच्चार करना । १६ किवच्द का प्रथ्वीराज की कीर्ति का उच्चार करना । १६ किवच्द का प्रथ्वीराज को लिवा लाओ " १८७ जगदेव का कहना कि अच्छा तो तुम अपने पृथ्वीराज को लिवा लाओ " १८० जगदेव का कहना कि अच्छा तो तुम अपने पृथ्वीराज को लिवा लाओ " १८० कावच्द का भीमदेव को अगवानी देकर मिलना । १८० कविचन्द का भीराराय मीमदेव को अगवानी देकर मिलना । १८० कविचन्द और अमरार्सिह सेवरा॰ का प्रस्पर वाद होना और कविचन्द का जीतना । १८०७ निवन्द का सुरतान की कोट जाना । १८०७ निवन्द का सुरतान की चढ़ाई की खबर सुनकर दिल्ली को प्रस्थान |
| माझात्म्य ।<br>९ ट्यूरिकापुरी से लौटकर चन्द्र का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | करना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

E

| 10.8                                                | 1                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| [ ४ ३ ] केमास युद्ध 1                               | ृश् <sup>७</sup> शाह का मुकाम, लाडून में मुनकर • पृथ्शीराज का पंचासर में डेरा 🔓 |
| (पृष्ठ ११७९ से पृष्ठ ११९८ तक)                       | डालना । ११८५                                                                    |
| १ एक समय शहाबुद्दीन का तत्तारखां                    | १८ कैमास को शाह के प्रातःकाल पहु-                                               |
| से पृथ्वीराज के विषय में चर्चा                      | चने की खबर मिलना।                                                               |
| क्रना। ११७६                                         | १६ पृथ्वीराज की सेना की तय्यारी                                                 |
| २ तसीर खां का बचन। "                                | होना श्रीर क्तन्ह का हरावल 💰                                                    |
| ३ कैमास युद्ध समय की कथा का                         | बांधना। ७ 🖁 😘 🔭                                                                 |
| खुलासाया अनुक्रमणिका और शाह                         | ३० पृथ्वीराज की पंच श्रमी सेना का                                               |
| की फीजकशी का वर्शन।                                 | वर्शन। • ,,                                                                     |
| ४ शहाबुद्दीन का सिन्ध पार करके                      | २१ ग्रहाबुद्दान का भा अपनी फीज कीं ु                                            |
| पारसपुर में डेरा डालना । ११८०                       | पांच अनी में सजे जाने की आजा                                                    |
| ५ दिल्ली से गुप्तचर का आना। "                       | ्देना ।                                                                         |
| <ul><li>पृथ्वीराज का शिकार खेलने जाना। ,,</li></ul> | ६२ पण्डित्र में दोनों फीजों का बीच में                                          |
| ७ शाह का समाचार पाकर गुप्त गोष्ठी                   | ूदो कोस क्यू मैदाून देक्यू डटका                                                 |
| करना। "                                             | ब्रीस्ट्रयूह रचना।                                                              |
| <ul> <li>शहाबुद्दीन का श्रोग बढ़ना श्रोर</li> </ul> | २१ युद्ध सम्बन्धी तिथिवार बहान । %,                                             |
| पृष्वीराज के पास समाचार पहुंचना । ११८१              | २४ अनीपति योद्धाओं की परस्पर करनी                                               |
| <b>E</b> पृथ्वीराण का कैमास सहित सामतें।            | वर्गान श्रीर श्रान्यास्त्र युद्ध । 🦠 ११८८                                       |
| ैसे सलाह करना।                                      | २५ द्वादसी का युद्ध।                                                            |
| e पृथ्वीराज की सेना की चढ़ाई श्रीद                  | २६ पृथ्वीराज का यवन सेना में अकेले े                                            |
| सामंतीं के नाम कथन। ११८२                            | विर फाना भीर चामंड राय का                                                       |
| १ शहाबुदीन की सेना की चढ़ाई और                      | पराक्रम । १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                   |
| यवन योद्धाओं के नाम।                                |                                                                                 |
| हो हों सेनाओं का चार कोस के                         | ं डराय पर आक्रमण करना 🏌 🖟 🧳 🧳                                                   |
| फासले पर डेरा पड़ना। ११८३                           | २५ कैमास का कमंडराय की सहीयता                                                   |
| के पृथ्वीराज की सेना का आतंक                        | करना । ११६०,                                                                    |
| वर्गन।                                              | २६ चामंडराय का चार्रे युक्त योद्धाप्तें।                                        |
| ४ शहाबुद्दीन के सेना का षट्दूबन                     | को पराजित कर्जा । " "                                                           |
| की तरफ़ कूच करना। ११८४                              | ३० लाल खां का वर्गेन। 🐍 🐇 🖰 🤭                                                   |
| १५ शाह के सारुंड में अपने पर पृथ्वी-                | ३१ लाल खां का मारा जीनी।                                                        |
| राज का पुनः सामंती से सलाह                          | ३२ कैमास श्रीर चामंडराय का वार्ता-                                              |
| करना।                                               | लाप ।° ಿ ु "                                                                    |
| पृथ्वीराज का चांबंडराय की प्रशंसा                   | ३३ कैमास का युद्ध वर्गान। ११६%                                                  |
| कर्ना श्रीर प्रातःकाल होते ही                       | ३४ मध्यान्ह के उपरान्त सूख्य की 🔞 •                                             |
| तय्यारी की भ्राज्ञा देना ,,                         | प्रखर्रता कम होने पर होनी दली में                                               |
|                                                     | 0                                                                               |
|                                                     |                                                                                 |

|                                                                     | 1 1                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • घमासान युद्ध होना । ११६२                                          | विष्यं अक्यों से बैर्ध्य देना। ११६                              |
| ्रिप्र द्वादसी का युद्ध वर्गान। ११६३                                | २ पृथ्वीराज प्रति सिंह प्रमार के                                |
| ३६० दोनों सेनाश्रों के मुखिया सर्दारों                              | बचन ।                                                           |
| का परस्पर तुमल युद्ध वर्शन । ११६४                                   | ३ पृथ्वीराज हा पिता के नाम से अर्घ ?                            |
| ३७ अपनी फीज हारती हुई देख कर                                        | देकर दान करना भीर पितृ वैर                                      |
| शहाबुद्दान का अपने हाथा को आगे                                      | लेने की प्रतिज्ञा करना। १२०५                                    |
| ं बढ़ाना। 🕠 🥠                                                       | <b>४ प्रातःकाल</b> पृथ्वीराज का सब साम त                        |
| ५८ शाह के आगे बढ़ने पर यवन सेना                                     | श्रीर सैनिकों की सभा करके अपने                                  |
| का उत्साह प्रदेशाः । ११६४                                           | बैर लेने का पर्गा उनसे कहना।                                    |
| ३९ शहाबुदीन का बान वर्श करके सामंतीं                                | प्र ज्योतिकी का गुजरात पर चढ़ाई के                              |
| को घायल करना ।                                                      | लिये मुहूर्त साधन करना। १२०१                                    |
| ४० केमाल और चामंडराय का शाह पर                                      | 📞 ज्योतिषी का प्रह योग और सादिन                                 |
| भाक्रमण करना और यवन सर्दारी                                         | सहूर्त वर्णन करना ।                                             |
| कारचाकरना। कुलार१६€€                                                | ७ पृथ्वीराज का लग्न साधकर अपनी                                  |
| धृश- चुकसेन का मारा जाना।                                           | तय्यारी करना। १२०२                                              |
| भ्य चक्रसेन का वंश और उसका यश                                       | <ul> <li>पृथ्वीराज का शिकार के मिस</li> </ul>                   |
| ° वर्गन। भूभ                                                        | पश्चिम दिशा को कुच करना। १२०३                                   |
| ४३ त्रयोदशी बुधवार की पृथ्वीग्रज की                                 | £ राजा के साथ सैन्य सहित निहृदृरराय                             |
| नग्रं होना।                                                         | का भान मिलना ।                                                  |
| ४४ कैमास भ्रीर चामंडराय का शहा-                                     | 3 Commanda                                                      |
| बुद्दीन को दो तरफ से दबाना और                                       | १० पृथ्वीरान की तच्यारी का वर्शन,<br>भामदेव को इसकी खबर होना और |
| उस्के हाथी को मार गिरान्ता। ११६७                                    | ज्यास्त भी स्थापि स्थाप ।                                       |
| ध्या दोनों भाइयों का श्राह की पकड़                                  | ११ भीमदेव की तथ्यारी का समाचार                                  |
| कर बृध्वाराज के पास लेजाना। "                                       | 0 1 5 0 1 1                                                     |
| धर कैमास का रखचेत्र में से वायल                                     |                                                                 |
| श्रीर मृत रावतों की दुँढवाना । ११६८                                 | १२ पृथ्वीराज की प्रतिज्ञा। ैं १२०५                              |
| ४७ रग में नृत्यु होने की प्रशंसा।                                   | १३ प्रध्वीराज का शिकार खेलते हु                                 |
| अंद भौराम का क्रूयड लेकर मुस्तान<br>ते छोड़ देना और वह दंड सामन्तों | • आगे बढ़ना। • ° ° %                                            |
| को बांट देशा ।                                                      | १४ पृष्टभाराज का गहन ब्यू में पड़ाव                             |
| जा बाट ज़्मा                                                        | ेपड़ना। "                                                       |
|                                                                     | १५ कैमासादि सब सामन्तीं का रात्रि को                            |
| [४४] भीम बध समय।                                                    | राजा के पहरे पर रहना । १२०€                                     |
| ( एष्ठ ११९९ से पृष्ठ १२१७ तक )                                      | १६ एक प्रहर रात्रि रहने से शिकार ••                             |
| १ पृथ्वीराज का पिता की मृत्यु पर                                    | किए जाने की सलीइ।                                               |
| ्रशोक करना श्रीर सिंघ प्रमोर का                                     | •१७ कन्ह का रात्रि की स्वप्न देखना                              |
| ***                                                                 |                                                                 |

| न्त्रीर साथियों से कहना कि स्वरे                               | ३५ भामदेव का अपने भाट जगदेव की               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| युद्ध होगा थ                                                   | चन्द के पास भेजकर अपनी तच्यारी               |
| स्त्रप्त का फल । स्त्रप्                                       | की सूचना देना। ३२१४                          |
| ६ संबरे कविचन्द का आशीर्वाद देना                               | ३५ जगदेव बचन । "                             |
| और राजा का स्वप्न कथन।                                         | ३६ चन्द बचन ।                                |
| o राजा के स्त्रप्त की फल ! १२००                                | ३७ जगदेव का चन्द्र का रूखा उत्तर             |
| १९ कर्न्ह के ज्ञानसय बचन ।                                     | सुनकर भीमदेव के पास फिरं णाना। २२१वं         |
| १२ पृथ्वीराज का सेना सहित शिकार                                | ¥८ पृथ्वीराम का मिह्दुर की धुद्ध का          |
| करना, बम की हकाई हीना।                                         | भार सींपना । "                               |
| २३ बन में खर भर होतेही एक भूखे                                 | ३९ निह्दुर का पृष्टवीराज को भरीसा            |
|                                                                | ु देकर स्वामिधमें की प्रशंसा करना।           |
| 146 411 1-14151.11 3                                           | ४० निट्दुर का कन्हराय की प्रशंसा             |
| २४ सिंह का वर्णन । "                                           | करना ।                                       |
| रेप्र सिंह का कन्ह के उत्तपर कापट कर                           | र्भ पृथ्वीराज का निढदुर को भे ती की          |
| वार करना ।                                                     | भाला पहनाक ।                                 |
| २६ जन्ह का मिह का सिर मसक कर                                   |                                              |
| मार डालना १ १२१०                                               | ४२ निद्दुर को सेना की तथ्यारी करके           |
| कि बल भीर उसकी बीरता                                           | स्ताप्त मुख् के लिये तन्त्रपार होगा।         |
| ा प्रशंसा । "                                                  | ४३ पृथ्वीराज क्या कन्ह को पवाई पहिन्ताना । " |
| यस यास्त्रों से सुसीज्जत होकर                                  | ४४ कम्ह का युद्ध में अपने रहिते हुए          |
| सामन्त्रां सहित राजा का आगे कृत                                | सोमेश्वर के सारे नाने पर पछतावा 🚜 🕫          |
| करना १                                                         | करना है ।                                    |
| २.इ. कूच के समय पृथ्वीराज की फीज                               | <b>४५</b> निद्दुर का कन्ह को संतोष दिला      |
| का भातक वर्णन । १२११                                           | कर उत्साहित करना है है " "                   |
| ३० प्रविद्याल का भामदेव के पास एक                              | ८ ⊌६ सेना का सज कर आगे बढ़नाँ 18 ११९°        |
| चुस्त् भेजना। १२१२                                             | ४७ चहुत्रान और चालुक्य की सेनाओं 🎺           |
| 9 0                                                            | का परस्पर मुठ भेड़ हीना ।                    |
| ३१ वन्द्र का भीमदेव के पास नाकर                                | ४८ भीमदेव के घोड़े की चर्त्रलता की           |
| युक्तिपूर्विक कहना कि पृथ्वीराज<br>- अपने पिता की बदला केने की | वर्धीन ।                                     |
|                                                                | us दोनों सेनात्रों का परस्पर एक दूसरे        |
| तथ्यार है।                                                     | से भिड़ना और उनका विषम युद्ध । "             |
|                                                                | प्र• कन्हराय की पट्टी कूटना और               |
| उसे दंड देने की प्रस्तुत हूं जो मेरे                           | ्राधीर मक्त्रींना से कन्द्र का युद्धे ॰      |
| यद्येत आवा.                                                    | होना । १                                     |
| चन्द का भीमदेव के दबीर से                                      | 8                                            |
| कुन्ज होकर चला आना। १२१४                                       | ४१ मकवान्धं कु। मारा जाना । 🐃 ु १२१-६        |

| . ( " =                                                                | (4)                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| भूर सामन्ती का पराक्रम और श्रूर बीर                                    | ° के तदनुसार राम रावस्त युद्ध । १२२६            |
| े योद्धाश्री की निरपेच बीरता की                                        | , ४ राम स्था युद्ध का आतंका । "                 |
| • प्रशंसा । १२१९                                                       | ४ मेवनाद और कुम्भकर्ण का पुद्ध                  |
| भ३ रगाचेत्र की सरित सरिताओं से                                         | , वर्शन। हैं १२३२                               |
| उपमा कर्मान । १२२०                                                     | <ul> <li>€ राम रावण का युद्ध । १२३३</li> </ul>  |
| ५४ प्रसंगराय खीची का पराक्रम वर्गान। "                                 | ७ रामचन्द्र भी की सदारता। 👛 १२३६                |
| ५५ भीमदेव की फीज का विचलना । १२२१                                      | ्र इन्द्र का बचन F                              |
| ४९ श्रवीर पुरुषों के प्रताकम की                                        | <ul> <li>इन्द्र का एक गन्धर्व की आजा</li> </ul> |
| प्रश्नास 🕴 🧳                                                           | देना कि वह पृथ्वीरान श्रीर जय-                  |
| ५७ परसार घमालान युद्ध का दृश्य वर्गान १२२२                             | चन्द्र में राजुता का मूत्र डाल ।                |
| ४८ कवि का कहना कि कायर पुरुषों                                         | १० कन्नीज की शीभा वर्गानः। १२३५                 |
| की त्रपगति होती हैं।<br>१६९ पृथ्वीयुज श्रीर भीमदेव का माम्हना          | ११ गन्धर्व की स्त्री का उससे संयोगिता           |
| होना और कन्ह का भीमदेव को                                              | के पूर्व जन्म की कथा पूछना।                     |
| मार् गिराना । १२२३                                                     | १२ गन्धर्व का उत्तर देना कि वह पूर्व            |
| ६० क्रन्ड की तुलवार की प्रधसा। १ ११९५                                  | जन्म की श्रप्सरा है।                            |
| देश बहुआन के जिल वेर बदलने पर                                          | १३ कविचन्द का अपनी खी से संया-                  |
| कविका बगर्ड देना। "                                                    | गिता के जन्मान्तर में शापित होने                |
| ६२ -पृथ्वीराज के सामतो की प्रशंसा। "                                   | की कथा कहना। %                                  |
| ६३ सायंहाल के समय युद्ध का बन्द                                        | १४ शिव स्थान पर ऋषि की तपस्या •                 |
| • सोना ।                                                               | का वर्गान।                                      |
| . १४ प्रेमाल समय की शोभा वर्गान्। "                                    | १५ एक सुन्दर स्त्री को देखकर ऋषि                |
| ू६४ रणचेत्र की सफाई होकर छारी                                          | ्मा चित्र चंचल होना । १०३६                      |
| इंडी गई। १२२६                                                          | १६ उस्त स्त्री का सीन्दर्य कर्गन !              |
| ६६ युद्ध में की हुए हार बीर और हाथा                                    | १७ परन्तु ऋषि का अपने मन को साबै                |
| घोड़ों की संख्या।                                                      | कर बदरिकाश्रम फर्यन्त पर्ध्वटन                  |
| ए संसार क्वी असारता का वर्गन । १२२७<br>८५ मुनैरात पर चढ़ाई करके एक मास | करके बोर तप करना। • • • १९२३७                   |
| में पृथ्वीराज का देही को वापिस                                         | १८ ऋषि के तप का तेज वर्णान और                   |
| अपना ।                                                                 | इससे इन्द्रु का भयभीत होना । 🦻                  |
|                                                                        | १९ इन्द्र का अप्सराओं की आज्ञा देना             |
| (४५)संयोगिता पूर्व जनम कथा।                                            | कि वे तेजस्त्री तापस का तप भूष्ट                |
|                                                                        | ग                                               |
| . (पृष्ठ १२२९ से पृष्ठ १२५८ तक)                                        | २० अप्सराश्रों का सीन्दर्य वर्गान । १२६८        |
| १ पृथ्वीराज का इन्द्र प्रति बचन 🕴 १२२६                                 | ३१ में मुचोषा का सुमन्त ऋषि को छलने             |
| े अस्ट का जना हैया ।                                                   | कालय सत्य लाका भ आवा                            |

|                                                   | ( ₹€ )₀                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| २२ मंजुघोषी का लाकृष्य भाव विलास                  | ६८ तपसी लोगों की किया का संचेप            |
| श्रीर श्रृंगार वर्णन। ँ                           | १२३८ प्रस्तार वर्गन। १२४५                 |
| २३ अप्सरा के गान से ऋषि की समा-                   | <b>३.६ श्र</b> प्सरा की सगुन उपासना की    |
| धि चागेक के लिये डगमगाई।                          | १२३६ प्रशंसा करना । १२४७                  |
| े २४ श्रप्सरा का शंकित चित्त होकर                 | ४० इसी अवतारों का संचित वर्गन । "         |
| % अध्यना कर्तव्य विचारना ।                        | , ४१ ऋप्सरा का कहना कि परमेश्वर प्रेम     |
| २५ तब तक से पुनः ऋषि का अषंड                      | में है अस्तु तुम प्रेम करो। "             |
| रूप से ध्यानमन्न होना ।                           | १२४० ४२ नृतिहावतार की वर्गान ।            |
| २६ मुनि की ध्यानात्रस्थित दशा का                  | <b>४३ मुनि का कामातुर</b> होकृर अप्सरा °  |
| वर्गान ।                                          | को स्पर्श करना · १२४८                     |
| २७ वाद्य वजना और अप्सरा का गाना।                  | " ४४ अप्सरा का कहना कि ऐसा प्रेम          |
| २८ मुाने का समाधि भंग होकर कामा-                  | ै ईश्वर से करो <u>त्स</u> ्रुक्त से नहीं। |
| तुर हो, अप्सरा के आलिइ न करने                     | <b>४</b> ५ उसी सभैय सुमंत के पिता अरज     |
| की इच्छा करना।                                    | १२४१ मृतिका भाना।                         |
| २६ श्रप्सरा का श्रन्तर्ध्यान हो जाना।             | " भूद माने का लिजित होकर विता की          |
| ३० मुनि का मार्छित हो जाना, परन्तु                | परिक्रमा पूर्वनादि कूरना                  |
| पुनः सम्हल कर ध्यानावस्थित                        | ४७ जर्म मुनि का अप्सरी को शाप             |
| . होना।                                           | ,, देना। , १२४९                           |
| देश काविचन्द की स्त्री का अप्सरा के               | ध< सुमंत का लिजत होना और पर्ज ०           |
| <ul> <li>सौन्दर्य के विषय में जिज्ञासा</li> </ul> | मुनि का उसे धिक्सारनाः।                   |
|                                                   | १२४२ ४६ जरज मुनि के शाप का वर्शन 📜 👢 🚜    |
| ३२ श्रप्सरा का नख सिख वर्गान ।                    | ५० श्रप्सरा का भयभीत होकर अरज             |
| ३३ अप्सरा के सर्वाङ्ग सीन्दर्य की                 | मुनि से जमा प्रार्थना करना और             |
| •प्रश्सा <b>।</b>                                 | १२४३ मुनि का उसे पो क का उपाय             |
| ३४ काने की उक्ति कि ऐसी स्त्रियों के              | बतलाना। " , "                             |
| ही कारण संसार चक्र का लौट फेर                     | ५१ अप्सरा के स्वर्ग से पात होने           |
| होता है।                                          | का प्रकरण। तीनें। देवताओं छाई             |
| ३५ अप्सरा का यांगिनी भेष धारण                     | " इन्द्र की दर्बार में जाना श्रीर द्वार-  |
| करके सुमन्त ऋषि के पास आना ।                      | पालों का उन्हें रोकेनी। १२५०              |
| ३ इंडारा के योगिनी वेष की शोभा                    | रस विष्णुं का समानुसारा के शाप स          |
| वर्गान।                                           | पतित द्वारपालीं की कार्या कहना। ,,        |
| ३७ मुनि का छद्म वेष धारिसी योगिनी                 | ॥ ५२ हिरगाच हिरनाकुग्नु वंघ। १२५२         |
| द को सादर आसन देकर बातें                          |                                           |
| करना।                                             |                                           |
|                                                   | १२४५ जाकर स्तुति करना।                    |
| •                                                 |                                           |

इन्द्रानी का त्रिदेवताओं का चरता स्पर्श करना । १२५३ पूष प्रप्तराभ्रों का नृत्य गान करना और शिव का उक्त अप्सरा को शाप देना । ४८ अपसरा का शिव से अपने उद्धार के लिये प्रार्थना करना। 8848 ५९ उपरोक्त असरा का स्वर्ग से पतित होकर कृतीज के राजा के घर जन्म कन्नीज के रहजा विजयमाल का दाचि-रा दिशा पर चढ़ाई कुरूता । १३५४ ६१ समुद्र किनारे के राजा मुकुद देव सोमवंशी का विजयपाल को अपनी पुत्री देना । €क्<sub>र्य</sub>कुर्द देव की पुर्ज़ का वयचंद के साथ ब्याइ होना । ६३ विजयपाल का रामेश्वर लों विजय प्राप्तः करके अनेक राजाओं को ्रवृश में करता। 8448 सेतबन्दरामेश्वर के पड़ाव पर गुज-रात के राजा के पुत्र का विजयपाल के शस्त आना और उसे नजर देना। ६५ दिग्विज़व से काँट कर विजयपाल का यह करना। 8380 दे देवे भयपाल की दिग्विजय में पाई हुई जयचन्द्र की पत्नी को गर्भ रहना और उससे संयोगिता का जनम लेना । 8६ ] विनय मंगल प्रस्ताव। ( पृष्ठ १२५९ से पृष्ठ १२७४ तक )

१ अप्सरा के संयोगिता के नाम से

जन्म लेकरै गाप से उद्घार पाने का 3995 २ शाप देकर जरज ऋषि का अन्त-प्यान हो जाना और सुमंत का तप में दत्तचित्त होना । १ संवत् ११३३ में संयोगिता का जन्म वर्षान । संयोगिता का दिन प्राति दिन बढ़ना भीर श्रायु के तेरहवें वर्ष में उस के शरीर में कामोदीपन होना। 6560 ५ संयोगिता के हृदय मंदिर में काम-देव का यथापन स्थान पाना। संयोगिता के सीन्दर्य्य की बड़ाई ! ७ संयोगिता का भविष्य होनहार ६ संयोगिता प्रति जयचन्द का होह । संयोगिता के विद्यारम्भ करने की तिथि आदि। १० संयोगिता का योगिनी वेत्र धारण कर अपनी पाठिका ( मदन वम्ह-नी ) के पास जाना। ११ योगिनी वेष में संयोगिता के सी-म्हर्य्य की छटा वर्शन । १२ संयोगिता का लय लगा कर पढ़ना श्रीर पाठिका का उसे पढ़ाना । १३ एक दिन ब्राह्मशी का अपने पैति से संयोगिता के विषय में प्रश्न करना |-१४ ब्राह्मशा का संयोगिता के भविष्य लच्या कहना। १५ संयोगिता का मदन वृद्ध बाह्यशी के घर पढ़ने जाना और संयोगिता का यौवन काल जानं कर् ब्राह्मशी का उसे विनय मंगल पढ़ाना ।

| १६ अध किनय मगुल बीठ का प्रारम्भ । ११४४४ | [ ४६ ] सुक वर्णन।                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| १७ विनय मंगल की मूमिका।                 |                                                  |
| १८ पति का गौरव कथन । १२६७               | (पृष्ठ १२७५ से पृष्ठ १२९९ तक )                   |
| १६ स्त्रियों की पति प्रति धनन्य प्रेम   | १ संबोगिता का यौवन अवस्था में                    |
| भावना । "                               | प्रवेश। १२                                       |
| २० पाठिका का उपरोक्त व्याख्या की        | २ गुक और गुकी का दिली की चौर                     |
| द्दै नरना।                              | श्री <b>अंगा।</b>                                |
| २१ विनय भाव की मर्प्यादा गीरव और        | ३ शुक्त का बाह्यण के वेष में पृथ्वी-             |
| प्रशंसा । ,, •                          | राज के दरबार में जाना 🌘 .                        |
| २२ सुम्रा सार विनय का एक म्राख्यान      | अ ब्राह्मणी का संयोगित के पास                    |
| वर्णन करता है श्रीर रित श्रीर           | नाता।                                            |
| कामदेव उसे सुनते हैं। १२६८              | अ दुज का पृथ्वीराज से संयोगिता के                |
| २३ मान एवं गर्व कीं अयोग्यता और         | विषय में चर्ची करना।                             |
| निन्दा।                                 | द संयोगिता के जन्म पत्र के प्रद्व नज्ञ-          |
| २४ विनय का गौरव । १३६-६                 | श्रीदिकावर्शन।                                   |
| ३५ विनय की प्रशंसा उस के द्वारा         | कः मदीवे में विनय मंगल प्रकरण                    |
| स्त्रियोचित साधनों का वर्धन।            | का समाप्त होना।                                  |
| २६ उपरोक्त कथनीपकथन के प्रमाख           | < विवयमंगल समाप्त होते थर बाह्यगी।               |
| में एक संचेप आख्यान । १२७०              | का संयोगिता से पृथ्वीराज और दिस्ती               |
| 🗫 स्त्रियों के लिये विनय धारगा की       | के सम्बन्ध की कथा कहना   • •                     |
| श्रावश्यकता ।                           | £ अनंगपाल के हृदय में वैराग उत्पन्न              |
| २८ त्रिनय हीन स्त्री समाज में मुस्तिमित | होने का वर्श्वन।                                 |
| नहीं होती।                              | १० मंत्रियों का अनुगणन को राज्य देने             |
| एक मात्र विनय की प्रशंसा और उप-         | के लिये मना करेडा।                               |
| •योगिता वर्णन । १२७१                    | ११ अनंगपाल का पृथ्वीरी की राज्य                  |
| २० इति विनय मंगल कोड समाप्त । १२७३      | ११ अनुसाराक का, पृथ्वासम् का, राज्य<br>दे देना । |
| १९ ब्राह्मग्री का रात्रि को पुनः अपने   |                                                  |
| पति से स्योगिता के विषय में             | १२ पृथ्वीराज्य की कूट नीति से प्रजा कुर्ह्ह ।    |
| पूछना श्रीर असका उत्तर देना। "          | दुखित होकर अनंगपाल के पांस                       |
| ३२ दुजी का दुज से कथा कहने को           | जाना ।                                           |
| वाहना ।                                 | १३ अनंगपाल का पुनः ववरिकाश्रम को                 |
| १३ दुज का उत्तर।                        | चला जाना ।                                       |
| ४ पृथ्वीराज का वर्शन।                   | १४ दसों दिशाश्रों में सुविस्तित पृथ्वीराज        |
| १५ कथा सुनते सुनते बाह्यवी का           | की उज्वल कीर्ति का श्राकाश में द्रीन             |
| निद्रा मग्न हो नाता । १२७४              | होना । १२७                                       |
| A D. Transport                          | १५ संयोगिता का वर्णन।                            |

| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६ वारह के बाद और तेरह के भीतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२, पृथ्वीराज की बरवान की जीत कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| े को स्त्रियों की वयः सन्धि अवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - भीतर बँगीचे में नामा । 🦠 १२८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .° होती है उसका वर्गन । १२७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३३ यच यचिनी और पृथ्वीरान का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १७ स्त्रियों के यीत्रन से बसंत ऋतु की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वार्ताखाप । १२८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| र्डंपमा सर्वान । १२८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३४ यच का कहना कि अवस्य कोई सबे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १८ संयोगिता की बड़ी बहिन का व्याह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राजा हो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रीर उसकी सुन्दरता । १२८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५ पृथ्वीराज का वहां पर जाना भांति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६ संयोगिता के सर्वाङ्ग शरीर की शोभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | की सुख सामग्री मंगवा कर प्रस्तुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भा नर्गन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ै करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २० बाह्यण् के बुल्क्से संयोगिता के सौन्द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३ रान्धर्व राज का आना और नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| र्ध्य की कथा सुन कर पृथ्वीराज का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रारंभ होना १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उस पर मोहित हो जाना । १२८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३७ अप्सराओं का दिव्य करा और शुंगार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रि पृथ्वीराज की कामवेदना और संयो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वर्शन। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गिता से मिलने के लिये उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३८ पृथ्वीराण के आतिथ्य से प्रसन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उत्सुकता का वर्गान । १२८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | होकर गंधन का उन्हें एक सर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २२ मृती का बाह्यणी स्त्रकपाम कनीज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सिद्धि कवच देना। १२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ाहुचना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TO STATE OF THE ST |
| २३ पहाँ पर बाह्यग्री का पृथ्वीराज की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रशंसा करेना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [४८] बालुकाराय समय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>२४ पृथ्वीर्ांज के स्वामाविक गुगों का</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • वर्णन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( पृष्ठ १२-६३ से पृष्ठ १३-१९ तक )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • २५ उक्त वर्णन पुन कर संयोगिता के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ राजधूर यज्ञ सम्बन्धी काय्यों के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , हृदय में पृथ्वीराज प्रांत धीति सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सम्पादन करने के लिये राजाओं की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| वस्य होना। • १२८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निमंत्रस भेजा जाना। १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| े २६ पृथ्वीराज की की ति का वर्जन । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २ यज्ञ की सामग्री का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २७ ब्राह्मण का बहिना कि चहुन्नान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३ यह के हेतु आहान के लिये दसों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अद्वितीयं पुरुष है। १२८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दियाओं में जयचन्द का दूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ° २ ६ भूबिप्रेगिता का पृथ्वीराज से विवाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भेजना। १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| करने की प्रतिक्वा कुरना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ध नयचन्द का प्रताप वर्गात्र । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २६. संपर्धिगता का प्रध्वीराज के प्रेम में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५ जयचन्द का पुष्टवीराम को दिल्ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चूर होकार व्यद्धिनिशि ष्टमीको प्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | की आधा राज्य देने के लिये संदेसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · में मग्न रेंचुनी 🛊 . १२८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भेजने की इंड्डा करना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३० वसंत ऋतु का पूर्ण यीवनाभास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>च्यैचन्द का पृथ्वीराज के लिये</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>बर्णन।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संदेसा । १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ११ निर्जन बन में यूचों के एक उपवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७ जयचन्द की भाजानुसार कवियों का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्रका वर्शन। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जयचन्द की बिरदावली पढ़ना भीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

i ( 20 )

|        | मंत्री 'सुमन्त का जयचन्द' को यह      |            | २२ संयोगिता का वय और उसके स्थामा-                                 |
|--------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|        | करने से मना करना। '                  | <b>d</b> 7 | • विक सीन्दर्य्य का बर्गन। 🗼 १३०४                                 |
| 5      | जयचन्द का मन्त्री की बात न मान       |            | २३ संयोगिता के योषन काल की वसन्त 💃                                |
|        | कर यज्ञ के लिये मुदिन शोधन           |            | ऋतु से उपमा वर्णन । "                                             |
| •      | करवाना ।                             | 0359       | २४ पृथ्वीराज का अपमान हुआ जानकर                                   |
|        | मैत्री का स्वामी की आज़ा मान कर      |            | संयोगिता का दुखित होना और                                         |
|        | दिल्ली को जाना।                      | 99         | पृथ्वीराण से ही विवाह करने का                                     |
| 90     | मुमन्त का दिस्की पहुंचना ।           | 23.58      | पश करना ७ १३०५                                                    |
|        | पृथ्वीराज का सुमन्त का यथोचित        | •          |                                                                   |
|        | सत्कार और सम्मान करना।               |            | २४ प्रपनी मूर्तिका दरवीन के स्थान घर                              |
|        | मंत्री सुमंत का पृथ्वीराण को जयचन्द  | . "        | स्थापित होना सुन कर पृथ्वीराज का                                  |
|        | का पत्र देकर अपने आने का कारत        |            | कुपित होक्स सामन्ती से सलाइ                                       |
|        | कहना।                                | _          | करना , १३०६                                                       |
|        | सुमन्त की बातें सुनकर पृथ्वीराज का   | •          | रिद्द सब साधन्तीं का अपना अपने। मत                                |
|        | अपने राज्य कर्मचारियों से सलाह       |            | प्रकाशित करना। "                                                  |
|        | करना                                 | 2260       | २० जयचन्द के भाई बालुकाराय की प्रारने                             |
|        | सामन्तों की सत्कीर्ति ।              | १२६६       | ं के लिये तै/व्यारी होना ि " 🚜३०७                                 |
|        | गयचन्द का यज्ञ के लिये पृथ्वीराज     | 200        | २८ कर्न्ह चहुन्नान और गोइन्दराय                                   |
|        | को बुलानाः।                          |            | श्रादि सामंतों का कहनी क्रि कनी-                                  |
|        | क्तीज के दूत का पृथ्वीराज से         | 99         | ज पर ही चढ़ाई की जाय। 🧢 🤭                                         |
| 400    | नामाण का दूत का पृथ्वाराण स          | 1          | २६ कैमास का कहना कि बालुकाराय '                                   |
|        | मिलकर जयचन्द का संदेसा कहुना।        | 4500       | को मार कर ही यह विष्यस किया                                       |
|        | पृथ्वीराज के सामन्तों का जयचन्द के   |            | ना सकति है। १३० ८                                                 |
|        | रक्ष में जाने से नाईं। करना और दूत   |            | <ul><li>इसरे दिन सभा में आकर पृथ्वीराण</li></ul>                  |
| •      | ता कन्नीज वापिस झाना।                | 97         |                                                                   |
|        | निजीन के दूत का अपने स्वामी का       |            | का बालुकाराय दिए चढ़ाई करने के लिये महुते देखने भी प्राज्ञा देना। |
|        | प्रताप स्मरण करके पृथ्वीराण की       | •          |                                                                   |
|        | हिज्जा को धिक्कारना।                 | 8308       | ११ ब्राह्मस्य का पात्रा के लिये सुदिन                             |
| 38     | देल्ली से आए हुए दूत के वचन सुन      |            | बतलाना। ०% १६०%                                                   |
|        | <b>तर ज</b> यचन्दें का कुपित होना और |            | १२ उक्त नियत तिथि तर् नियारी करैके                                |
|        | गालुकाराय को उसे सममाकर शान्त        |            | पृथ्वीराण का श्रमपने लामंती को                                    |
|        | हरना । यज्ञ का सामान होना । 🦈        | 99         | मको मको बीड़े देशा । "                                            |
|        | योगिता के हृदय में विरद्द बेदना का   |            | ३३ पृथ्वीराज के कूच के समय का °                                   |
|        | चार होना।                            | \$ 308     | भोजस्व भीर शोक्षा वर्शन । १३११                                    |
| रेश हं | नयोगिता का सिखयों सिहत कीड़ी,        |            | ३४ तथ्यारा के समय मुसज्जित सेना के °                              |
|        | तरते हुए उसकी मानसिक एवं             |            | बीच में पृथ्वीराज की शोभा ह                                       |
|        | हिन अवस्था का वर्शन।                 | 6          | वर्णन। १३१२                                                       |
| -      |                                      | " 1        |                                                                   |

| 3                                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ३५ सेना सर्ज कर पृथ्वीसण की चलना<br>और कलीज राज्य की सीमा में | ४१ बालुकाराय का रखकीऽपूल । १३१८<br>४२ मुरता की प्रशंसा। |
| ै पैठ कर वहां की प्रणा को दुःख                                | ५३ बालुकाराय का घिरणाना और उसका                         |
| देना ।                                                        | पराक्रम । " १३१%                                        |
| केंद्र बालुकाराय का परदेश की तरफ                              | भेध युद्ध स्थल का चित्र देशन । ॥                        |
| यात्रा करना ।                                                 | १५ बालुकाराय का पृथ्वीराज पर प्राक्त-                   |
| ३७ पृथ्वीराज की सेना की संख्या तथा                            | मण केरना । पृथ्वीराज को उसकी                            |
| • उसके साथ में जानेवाज़े बोद्धाओं                             | हाथी को मार भगाना।                                      |
| . का वर्याने । 0 "                                            | े पृथ्वीराण की सेना का पुनः दृढ़ता से                   |
| क्ष्य बालुकाराय के प्रज का पीड़ित होकर                        | च्यूहबद्ध होना । च्यूह का वर्शन । १३२०                  |
| हाहाकार मुचाना। १६१६                                          | ५७ बालुकाराय का अपने वारों की प्रचार                    |
| कृ चहुत्रान की चढ़ाई का आतंक वर्णन । ह                        | कर उत्साहित करना।                                       |
| <b>४० पृथ्वीराण का भुज्ये पर मिलकार</b>                       | पूर्व दोनों सेनाओं में परस्पर बोर संप्राम               |
| करना ।                                                        | होंगा। १३२                                              |
| कृष्ण पृथ्किराज की खड़ाई की खबर सुने                          | ५६ केन्ह और बालुकाराय का युद्ध                          |
| ्रका बालुकारीय का मीक्षयोन्यित ॰                              | बालुकाराय की मारा जाना। १३२                             |
| भीर कुपित होगा। °° ॥                                          | ६० बालुकाराय के मारे जाने पर उसके                       |
| ४२ पृथ्वीराज, ना नाम मुनकर बालुका-                            | बीर योद्धाओं का नूभजाना। १३२                            |
| राय का सेना सजना। १३१४                                        | <b>६१ बालुकाराय की राजधानी का लू</b> टा                 |
| भूदे 'बालुकाराय कुा सेख्य सहितं पृथ्वीराज                     | जाना ।                                                  |
| के सम्मुख भाना।                                               | दिरं बालुकाराय के साथ मारे गए                           |
| अर बहुआन से युद्ध करने के लिये बालु-                          | बारों की संख्या वर्णन । १६२                             |
| काराय का हार्दिक उत्कृषे श्रीर श्रीज                          | 📢 बालुकाराय के शींर्थ्य की प्रशंसां                     |
| ंबर्यान।                                                      | वर्गान। 🧠 🤙 🤊                                           |
| ७५ चहुं जान राय की सनसंख्या । १३१६                            | <b>८४ बालुकाराय के पन्नपाती यवने पीदा</b> - '           |
| ४६ दोनों सेनाभ्रों की परस्पर देखा देखी                        | ° श्रों की बीरता का वर्गन।                              |
| • ९ क्लेस ।                                                   | <ul> <li>अंथचन्द की सेना और मुसल्मानी</li> </ul>        |
| ४७ बालकारायं की मुसज्जित सेना की                              | सेना का पृथ्वीराज का मुख्न रोकना ।                      |
| े देख कर चहुन्नीन भूना का सनद                                 | दर्श पृथ्वीराण की उसा सेना पर चढ़ाई                     |
| श्रीर व्युहबद्ध होना ।                                        | भी बारों के मीच पाने के विषय में                        |
| <b>७</b> ६ दोनों हिन्दू सेद्वाओं का परस्पर युद्ध              | कवि की उक्ति। १३२                                       |
| वर्धान । १३१७                                                 | दे दुनिं सेनाम्में का परस्पर मिलना ।                    |
| • ४६ बालुकोरायं का युद्ध करना । "                             | ६८ बहुत्रान और मुसस्मान सेना का                         |
| 🌬 बालुकाराय की वीरता और उसका                                  | चार युद्ध ।                                             |
| <b>फुर्ती</b> जापन ।                                          | बोर युद्ध।                                              |
| 4                                                             |                                                         |

me )

1

|       |                                    | (5            | 0 ,2                                   |
|-------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 58    | पृथ्वीराज के वीरत्व का संकीर्तन।   |               | ं १, बलोच पहार का पत्र पाकर यहा-       |
|       | संयोगिता का वाक्य ।                | 79            | . बुदीन क्रा प्रसन्न होनी । १३४९       |
| 94    | सखी का बाक्य।                      | <b>६</b> ३८३  | ७ शहाबुद्दान का अपनी बेगमों की         |
| 28    | ह्रंयोगिता की संकोच दशा का         |               | मक्को भेजना " "                        |
| ,     | वर्गान ।                           | 99            | ८ हांसीपुर में उपस्थित पृथ्वीराज के    |
| 210   | सखी का बचन                         | 5388          | सामन्तीं का वर्शन ॥                    |
|       | संयोगिता का बचन ।                  | ,,            | £ बलोच पहार का संचित वर्शन। ै१३५°      |
|       | सखी का.बचन ।                       | 99            | १० बलोच पहार का हांसीपुर में           |
|       | संयोगित बचन(निज पण वर्णन)।         | "             | े स्थानापन्न होना ।                    |
|       | दुती का निराँग होकर जयचंद से       | "             | ११ बलोच पहार का शाही बेगमों के         |
| .42   | संयोगिता का सब हालकह सुनाना।       | 5 3 8 A       | लिये रास्ता देने को पन्जूनराय से       |
|       | संयोगिता के हठ पर् विद कर          | 0             | कहना भीर रघुवंशराम का उससे             |
| 33    | जयचन्द्र का उसे गंगा किनारे        | 9             | नाहीं करना। १३५१                       |
|       | निवास देना ।                       |               | १२ बड़े साज बाज के साथ बेगम का         |
|       |                                    | φ > 27        | श्राना श्रीर चामंडराय का उसे           |
| 33,   | गंगा किनारे निवास करती हुई संयो-   | ٥             | लूटने की तथ्यारी करना। "               |
| 4     | क्षिता को पाठिका का श्रीम ज्ञान    |               | १३ बेगम के पड़ाव का वर्शन।             |
|       | अपदेश।                             | 99            | १४ बलोच पहारी का सामन्तों के पास       |
| २४    | सयोगिता का अपना हठ न छोड़ना ।      | १२४६          | जाकर शाह का वर्गन करना। १३४-           |
|       |                                    |               | १५ सामन्तीं का रात की धावा करके        |
|       | 0. 0.                              |               | बेगम को लूटना।                         |
| ,     | (९१) हांसीपुर युद्ध ।              |               | १६ बेगम के सब साथियों का भाग           |
| •     |                                    |               | जाना और बेगम का सामन्तीं से            |
|       | (इक्यावनवां समय ।)                 |               | प्रार्थना करना ।                       |
|       |                                    |               | १७ धन द्वा लूटकर चामंडराय का           |
| 1     | दिल्ली राज्य की अरहद में कन्नीज    | 001110        | का विवाद कार्य के कार्य कर             |
|       | की फीज का उपद्रत्र करना।           | 6380          | शहाबुद्दान के यहाँ का पुकारना । १३४३   |
| . 1   | पुरुवीराज का हांसीगढ़ की रचा के    |               | १८ बेगम का शाह के सुखर्जावी सेत्रकी    |
|       | लिये सामन्तों का भेजना             | 27            | को धिक्कार देना। १३४:                  |
| - Pro | हांसीपुर का मैक्षेत्रक पक्का कर के |               | वा विकास राज्य                         |
|       | पृथ्वीरात्र का शिकार खेलने नी      |               | १६ मानों के विलाप वाक्य सुनकर गाह      |
|       | जाना  °° +°                        | 99            | का संकुचित श्रीर कोंधित होना। "        |
| 8     | । बलोच पहारी का यहानुद्दीन के      |               | २० श्रुताबुद्दीन का अपने दर्बारियों से |
|       | साथ हांसीगढ़ पर चढ़ाई करने का      |               | सब हाल कहना। १३५                       |
|       | षडयंत्र रचना।                      | १ <i>३</i> ४८ | २१ शहाबुद्दीन का 'माता' की मर्यादा     |
| 85    | ( पुथ्वीराज का उक्त वर्ष अजमेर भें |               | कथन कर के दिल्ली पर चढ़ाई के           |
| • .   | रहना ।                             | 22            | लिये तथ्यारी का हुक्म देना । 🥕 🥕       |

१३**६**३

W. 63.28

\$346

| A11 811 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( \$.       | <b>A</b>                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| २२      | तत्तारे खां का साइ की आहा मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ध्य शाही फीज का कल कर के कि                            |
|         | कर सदद के लिये फरमान स्मिना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | • का फाटक तोड़ देना ।                                  |
| 93      | यहानुदीन की बढ़ता का वर्गन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99          | ४५ चामुंडराय के उत्कर्ष बचन ।                          |
| 54      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5340        | ४५ युक् होते होते साम होजाना भी                        |
| 4%      | शहाबुदान का अपने योदाओं की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | युद्ध बन्द होना ।                                      |
|         | 'खातिर करना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 345         | <b>४६</b> प्रातःकाल होते ही पुनः युद्धारं              |
| 98      | शहानुदीन का अपने मंत्री से वीर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71          | होना ।                                                 |
| . ,     | चहुआन पर अवस्य विजय प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - [         | ४७ गढ़ में उपस्थित सामन्ती के नाम                      |
|         | करने की तरक्षीब पूछन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7K          | ४६ दोनों सेनाओं में युद्ध आरम्भे होना                  |
| 80      | राजमंत्रियों का उपयुक्त उत्तर देना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>१३५८</b> | ध्र युद्ध का क्यान और देस चोट                          |
| 50      | ग्राह कर तत्तार को से प्रकृत करना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99          | युवन सेना का परास्त इंगा।                              |
| 35      | तत्तार खां का हांसीपुर पर चढ़ाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | प्र॰ इस युद्ध में बेत रहे जीवों व                      |
|         | करने को कहना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92          | संख्याण ।                                              |
| 30      | हांसीपुर पर चढ़ाई होने का मसीदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ४१ अलील खां का प्रतिहा करके भा                         |
|         | प्रका होना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3888        | ् करना। ° •                                            |
| 38      | शहाबुद्दीन सी आशा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,         | ४२ दोनों भोर से कड़े जोर से लड़                        |
| ३२      | तत्तार खां की प्रतिहा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72.         | होंनी।                                                 |
| 33      | शाही दरबार में बलोच पहारी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ४३ लड़ाई का वाकचिक वर्गीन ।                            |
|         | उपस्थित होना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.         | ५४ सामन्तों की जीत होना और यब                          |
| \$ 8    | गुजनी के राजदूतों का सिन्ध पार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | सेना का परास्त होकर भागना ।                            |
|         | होना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138.6       |                                                        |
| 34      | वनस सेना का हिन्दुस्तान की हद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 9                                                      |
|         | में बहुना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29          | (42) दिश्या मोनी क                                     |
| क्      | तत्तार खां श्रीर खुरसान खां की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | (४२) दिसीय हांसी यु                                    |
|         | भनी सेनाओं का सातक भीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ( बावनवा समय ।)                                        |
|         | • शोभा वर्गान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77,         | 4 4444 444 44                                          |
| 34      | ततार सां का पड़ाक दस कोस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | १ तत्तार खां का पराजित होना कु                         |
|         | भूगि चलामा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **          | कर ग्रहाबुद्दीस का कोध कर                              |
| 35      | शाही सेना का इांसीपुर के पास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | भांति भांति के यवन सेना ए                              |
|         | पड़ान डाजना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.         | त्रित करना ।                                           |
| 3.5     | शाही सेना का इांसीपुर को घरना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३६२        | ३ वस्न <sub>ः</sub> वरन <sub>े</sub> की व्यह्नबद्धः यव |
|         | मुसल्मानी खातियों का वर्णन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27          | सेना का हांसीपुर को बरना।                              |
|         | यवन सेना की ब्यूह रचना की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | र शक्तबुदीन का सामन्तीं को कित                         |
|         | वर्गानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¢ 99        | इसेड देने का संदेसा मेजना ।                            |
| . 95    | स्युद्ध वर्णनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३६३        | भ शहाबुद्दीन का संदेसा पाकर सा                         |
| -       | A Committee of the Comm | 4 4 4 4 4   | A simple of reality of the                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                        |

| *                                                  | )                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| . न्तों का परस्पर सलाह भीर बाव                     | , बुलाने के लिये कहनान १३७            |
| विवाद करना । १३७२                                  | २३ राजत समरसी जी का हांसीपुर की       |
| <b>पू</b> सामन्तों का भगवती का प्यान करना। "       | तरफ चलना                              |
| <b>इ</b> इंसि के किले में स्थित सामन्तों के        | २४ हांसीपुर को छीड़कर आए हुए सा-      |
| नाम भीर उत्का वर्गन । "                            | मन्तों का पृथ्वीराज से मिलना । "      |
| ७ कुछ सामन्तों का किला छोड़ देने                   | २५ पृथ्वीराज का सब सामन्तों को सममा   |
| का प्रस्ताव करना परन्तु देवराब                     | बुमा कर सांत्वना देना। १३८०           |
| ' बगारी का उसे न मान्ता । १३७२                     | २६ पृथ्वीराज का सामन्तों के सहित .    |
| क कि का कहना <sup>क</sup> िक समयानुसार             | हांसीपुर पर चढ़ाई करना। "             |
|                                                    | २७ पृथ्वीराण के हांसीपुर पर चढ़ाई की  |
| ६ देवराव बगारी बत वक्का । १३७३                     | तिथि ।                                |
|                                                    | २८ मुसज्जित सेना सहित पृथ्वीराज की    |
| <ul> <li>कल्हन श्रीर कमधुउज्ज का बग्गरी</li> </ul> |                                       |
| राय के अवचनों का अनुमोदन करना। "                   |                                       |
| ११ साती भाई तत्तार खां का तलवारें                  | २६ रावल का चहुन्त्रान के पहलेही       |
| • बांध्या और हांसीतिह पर आक-                       | हांसीपुर पहुंच जाना । १३८             |
| क्रीमण करना <sup>थ</sup> ।                         | १० समरसीनी के पहुंचतेही यवन सेना      |
| १२ अन्यान्य सामुती का अकर्मगर्यती                  | का उनसे भिड़ पड़ना।                   |
| भीर देवसय की'प्रयंसा वर्षन । १३७४                  | ११ समरसिंह जी की सिपाइगीरी श्रीर      |
| १३ देवराय बगारी की बीरता। १३७५                     |                                       |
| ३४ युद्धारंभ श्रीर सुद्धस्थल का चित्र वर्षान। "    | ३२ यवन और रावल सेना का युद्ध          |
| १४ देवनीर्ग बग्गरी का बीरता के साथ                 | वर्तान,।                              |
| . मारा जाना । १३७६                                 |                                       |
|                                                    | ३४ समरसीजी के भाई अमरसिंह का          |
| १६ बीर अपगरी का सोच प्राना। "                      | मरवा ।                                |
| १७ इस युद्ध से मृतु बार सैनिकों की                 | ३५ युद्धस्थल का चित्र वर्शन           |
| नामानली।                                           |                                       |
| ूद एक सहस सिपाहियों के मारे जाने                   | ३६ यवन सेना की भार से तत्तार खां का 🐫 |
| े पुरुष्भा सामन्तों का किला न                      | धावा करना । ै १३८                     |
| क्रीड़ना । े १३५७                                  | ३७ घोर युद्ध वर्शन।                   |
| १ हे पृथ्वीराम को स्वप्नु में हांसीपुर का          | ३८ इसी युद्ध के समय पृथ्वीराज का आ    |
| दर्शन देशा ।                                       | पहुँचना। १३८                          |
| २० पृथ्वीराज प्राति हॉसीपुर का बचन । १३७८          | ३९ अमर की बीर मृत्यु श्रीर उसकी       |
| २१ हांसीपुर की यह गति नान कर                       | संच प्राप्त होना । १६५                |
| पृथ्विहाज का धवड़ा कर कैमास से                     | ४० पृथ्वीराज के पहुंचतेही याही सेना   |
|                                                    | का बल हास होना।                       |
| श्र सलाह्- पूछ्ना ।                                | %१ पृथ्वीराक का युवन सेना को दबाना 🏃  |
| ३२ कमास का रावल समरसी भी को                        | कर देव्यातक तम त्यम थाना तम दर्शना क  |

- इठवाया जाना ।

( 38 ) इह युद्ध में मृत वीरों ध्के नाम । १३६६ 🗣 🤏 हांसी युद्ध सम्बन्धी तिथि वारों का ६८ रावल श्रीर पृथ्वीराण का दिल्ली. को नाना। ६-६ रायल का दिल्ली में बीस दिन रहना । (५३) पञ्जून महुवा प्रस्ताव। ( तिरपनवां समय । ) १. तकविचंद की स्त्री का पूछना कि 💇 महुवा युद्ध वयों हुआ। २ काविचंद की उत्तर देना। ३ खुरसान खां का महुन्य पर आकः मग् करना । 🔭 ४ शाही सेना का वर्णन । ४ निट्दुर का पृथ्वीरीज के पास दूत. भेजना। भेजना। द राजा, का दरबार में कहना कि महुवा की स्वा के लिये किसे . भेजा जाय। ७ सब लोगों का पज्जूनैराय के लिये राय देना । 。 द पजजून राय की प्रशंसा। £ पञ्जून राय को जाूजीर श्रीरं सिरो-पान देकर आजा देना १० पञ्जून की प्रतिज्ञा। ११ पञ्जूनराय और शंहाबुद्दीन का मुक्ताबिला होना। १४०४ १२ युद्ध वर्णन । १३ पञ्चूनराय की वीरता। १४ यवन, सेना का भाग उठना ।

( 10 )

१५. पञ्चूनराय की प्रशंसा । १४०५ १६ पञ्चूनराय का दिल्ली आरना और ° ° शाह का गजनी की जाना।

#### (५४) पञ्जून पातसाह युद्ध प्रस्ताव।

### ( चौवनवां समय । )

१ और सामन्तों को छोड़कर पञ्जून का नागार जानी । १४०७ २ मनदीन शाह का गजनी को जाना और पञ्जून राय को प्रयुक्त करने की चिता करना ।

धम्मायन का गजनी को समाचार देना । "

श्री हाबुद्धीन का मंत्री से पञ्जूनराय की कास दूत के जन वृक्त आ के देना। का स्थार करना।

५ यवनदूत का नीगौर पहुंचना।

< पंज्यून ग्राय का हँस कर निधड़क डित्तर देना।

७ दूत का गवनी नाकर शाह ने

पुञ्जूनराय का संदेसा कहना। इ. यहाबुदीच का कुपित होना।

E इधर नागौर में किलेबन्दी होना।

१० पञ्जून राय की वीर ज्याख्या । ११ यवन सेना का नागौर गढ़ घेर

कर नील चलाना। १२ राजपूत सेना का धबड़ाना और

पञ्जूनराय का उसे धैर्च्य देना !
 १३ पञ्जूनराय का यवन सेना पर रात

को धावा मारना । १४११ १४ मुसल्मा न सेना के पहुरुओं का शोर

5865

5855

मचाना श्रीर सेना का सचेत होना। १५ हिन्दू श्रीर मुसल्मान दोनों सेनाश्रों का युद्धं।

१६ दोनों में तलवार का युद्ध होना ।

१७ पज्जूनराय के पुत्रों का पराक्रम ।

१८ पञ्चनराय का शहाबुद्दीन को पकड़-ना श्रीर किले में चला जाना ।

१६ यवन सेना का भागना।

२० पृथ्वीराण का दंड लेकर ग्रहाबुदीन को पुन्धे छोड़ देना ।



# पृथ्वीराज रांसो

तीसरा भाग।

# अथ वघर की लड़ाई रो पस्ताव लिख्यते।

(उन्तीसवां समय ।)

्षृथ्वीराज़ साठ हजार सवारं छेकर दिल्ली का प्रबन्ध कैमास को सौंप कर शिकार खेलने गया, यह समाचार ग्रेस्टर्स के गुज़नी में पहुंचा।

कवित्तं ॥ दिक्कियंपति प्रथिरांज । अविन आषेटक 'विक्षय ॥

• सार्वं सहस असवार । जाई लग्गा धर दिख्य ॥

धूनि धरा पतिसाह । रहे पेसीर सुथनाय॥

सच्च निये सामंत। दिली कैमास सु कानय॥

क्रगया सु रमय प्रथिराज बर । गज्जन वै धर धूसिये ॥ कूसरी इंद्र दिखेस बर । सुभर सरस ढिंग सुस्भिये ॥ छं० ॥ १ ॥

दूतों ने जाकर गज़नी में शाहि को समाचार दिया कि पृथ्वीराज

्धूमधाम के साथ शिकार खेलने को निकला है।

दूहा ॥ शर्द वश्र असान की । उट्ट चड़े असवार ॥

· ° ढिस्री धर (लिजी तवत । दिसि गज्जनी पुकार ॥ छं ।। २ ॥

प्रथीर्ज़ साजत पवंग। है गै नर भर भार॥

दिल्लीपति श्राषेट चिंद । कुइकवान द्रयनारि ॥ छं॰ ॥ ३ ॥

हेरा करि पेसोर चव । सहस सिंह सुभ बाज ॥

सोन पंच विच पंच दोद । गल गुज्जै अग्राज ॥ छं० ॥ ४॥

(१) ए. जिल्लिय, डिक्लिय। (२) ए. इ. को.-धरतिब (३) ए. इ. को.-मत्तिय। (४) ए.-पैच।

शहाबुद्दोन के भेजे हुए गुप्त चर ने पृथ्वीराज के शिकार खेळने का समाचार लेकर गुज़नी मैं जाहिर किया।

किवस ॥ गोरी पठए दूत । चले चारों चतुरब्रर ॥
लीय पर्वार प्रियराज । चले पच्छे गञ्जन धर ॥
किय सलाम जब दूत । तबिह सत्तार सु बुक्तिक्षय ॥
कहा करंत दिलेस । चढ़त गिरवर धर धुज्जिय ॥
सँग 'सत्त पट्ट सामंत चिल । त्रीन पाव लव्यह तुरी ॥
अभि क्र वीर नरवर सकल । उड़ी बेह धर उप्परी ॥ छ० ॥ ५ ॥
आषेटक दिन रमय । संग खानं घन चीते ॥
नावक पावक विपुल । जिल्ल दिन जामई जीते ॥
सहस तुरी वघ्यह सु । संत मेघा क्षिल कंठिय ॥
सौहगोस पुच्छिय सु । लंब सिर्घर सिर 'पुडिय ॥
जुर्रा के बाज कूडी गुहा । धानुकी दारू धरा ॥ "
वहु काल भाल वदकं विला । जम भय तब जित्तिय धरा ॥ छ० ॥ ६॥

सुलतान ने प्रतिज्ञा की कि जब मैं पृथ्वीराज को जीत लूंगा तभी हाथ में तसबीह (माला) लूंगा।

रमै राज घाषेट । सत्त एकल वल भंजी ॥
पंच पच्च परिगाइ । रंग ऋष्यन मन रंजी ॥
सइस एक वाजिच । इर किर्नुड संपेषे ॥
सुनि गोरी साहाव । दाइ दिल मइन विसेषे ॥
जित्तीव जब प्रथिराज को । तब तसवी कर मंडिडी ।

रामंत्र सह नहर तरों। जुगित साह तब 'बंहिरी'॥ बं॰ ॥ ०॥ खुरासान, रूम, हवश और बलख़ आदि देशों में सुखतान का सहायता के लिये पत्र भेजना।

<sup>(</sup>१) इ. को. ए.-सित्त।

<sup>(</sup>२) भी. को. क.-पुन्छिय।

<sup>(</sup>१) ए. क. को.-मु।

<sup>(</sup> ४ ) मी.-ठंडिहीं ।

कवित्त ॥ सिसाइ लोइ सज्जंत । लण्य पंचइ मिलि पण्यर ॥
.क्व क्व परि पर । गुरज धारी लघ गण्यर ॥
कोस देहं दह क्व । आद गिरवान सपत्ती ॥
दीरि दूत दिसेस । जाम कर चय दिन वित्ती ॥
. सुकाम कियी प्रीयराज द्रप । तहां घवरि कहि दूत सव ॥
गोरी निरंद है गै सुभर । सजि आयौ उप्पर सु अप ॥ दं० ॥ ८ ॥

त्रे जुक्लः ३ रिववार को दो पहर के समय पृथ्वीराजः ने ं कूच कियां और वह घष्घर नदी पहुंचा।

चैत भास रिव तीज । सेत पर्वाह कल चंदह ॥
भैयी सुद्दिन मध्यान । चन्नी प्रियाज निरंदह ॥
काटक सबर हिस्सोर । भार सेसह करि भूगिय ॥
चित्र सामात सक्ताज । नह सुर अंभर जिग्गय ॥
वाज रोर सोर वंधे घैटा । सिलह बीज सिलकाविलय ॥
प्रियामेह बीह सहनाइ सुर । निद् घष्धर मेलान दिय ॥ खं ॥ ६०॥

, शहाबुद्दीन की सेना के कूच का वर्णन।

दूरा भी आयो, आतुर उप्परह । पैसंगी पतिसाह ॥

पद्धां में केदल प्रवल । भग्ने राह विराह ॥ छं॰ ॥ ११ ॥

बर्न वर्न तहां देषिये । घंटा रव गर्बराज ॥

सन्नाहां सन्नाह रिज । पष्पर सष्पर साज ॥ छं॰ ॥ १२ ॥

भई हलोहल सेन सब । पान व्यूह वर घेत ॥

कैच एक भर अंग मैं । छव धन्यों सिर जैत ॥ छं० ॥ १३ ॥

(१०) सो.-अमर सु नागियः। (२) ए.-पापीह । (३) क.-पच्छाहीं।

हुत्र र्टामंत सु दिसि विदिसि । हुत्र संनाह सनाह ॥ इत्र हलोहल सुभ्भरम । दोज दिन इक राह ॥ छं० ॥ १४ ॥ •

#### सना का वर्णन।

बोट्क ॥ हुन्न सह सु सहह नह भरं। घन घेरिक कीय सु फौज वरं॥ लघ सक्त मिले दल संमिल्यं। नर भह्व बृहिल संमिलयं॥

> सु अगे इथनारि अपार सर्ज। तिन देघत काइर टूरि अर्ज ॥ तिन पिठ्ठ इजार उमत्त चले। छइ रित्त 'भारत करी तिइले॥ " छं०॥ १६॥ ।

तिन पिठुइ फीज गइब्बरयं। धरि गोरिय मुठु करं धरियं॥ कमनेत अभूल सु लघ्ष लियं। तिन मध्य ततारइ द्वत्र दियं॥ ० ० इं०॥ १७%।

लघ दीय गुरज्ज स गण्यरियं। पुरसान दियं दल घत्रवरियं ॥ बलकी उमराव सु सत्त सयं। निसुरत्तह लघ्व हुकमा भयं॥ ूं इं॰॥ १८॥

पुरसान तर्न दल उप्पटयं। मनुं साइर सत्त उलट्ट भयं॥ ेंजल बानिय पानिय ऋड सरं। लोडानिय पानिय घेत घरं॥ छं०॥ १८॥

इबसी उजबक इसीर भरं। कलबानिय रुमिय अग्रिशं॥ सरबानि शेराकि मुगञ्ज कर्ती। बहु जाति अनेक अनेक भरी॥ हं ॥ २१औ

मुसलमान सेना का व्यूहवद होकर नदी, पार करना । कावित्त ॥ फौज बंधि सुरतान । मुख्य अगो तत्तारिय ॥ १००० मधि नायक सुरतान । नील पुरसान सु भारिय ॥ भोती निसुरति पान । लाल इबसी कोलंजर ॥ पाचि पौठि रुस्तंम । पना बहु भांति अवर नर ॥

(१) ए.-करत । (२) ए.-जब। (३) ए.-ज्यानिय।

उत्तरिय नह गोरीस पहुं। बड्डा दस दिसि बिड्डिंग । मानी कि भह उत्तरी मही। साहर 'शंबु गरिंडिंग।। इं॰॥२१॥ पृथ्वीराज ने भी अपनी सेना को संजित कर चामएडराव को आगे किया।

दूहा ॥ दिखीपति फौजह रची । दियो जैत सिर छच ॥
्चामंड राः अग्गे भयो । मनों सुं गिरवर गत्त ॥ छं० ॥ २२ ॥
क्वीसार्च ने अग्नी सेना की ग्रास्ट्रहरातात रचना की

पृथ्वीराज ने अपनी सेना की गरुड़व्यूहाकार रचना की। कवित्र ॥ फौज रची कामंत । गरुड़व्यू इं रचि गड़िय ॥

पंच भाग प्रथिराज । चंच जावंड सु गृहिय ॥ गावरि ऋत्ताताइ । पांडू गोइंद सु ठिट्टिय ॥

पुच्छ केन्र चौद्दान । पेट प्रभारह पहिय ॥ मुंडान क्रान अगो धरे। केट दोइ कलहन्न किय॥ चानुंत वान गोरै प्रवत्त । मानह अंधिक मार दिय॥ छं०॥ २३॥

दोनों सेनाओं का साम्हना होना। एक हजार मीरों

का कैमास को घरना।

तत्तारह उपपरह । चित्त चावंड चलायी ॥
दुंहूं फीज अग्गंज । दुहूं भुज भार भलायी ॥
मीर वार्न बरवंत । धार धारा हर लग्गी ॥
बाह्री चाम दराइ । भूमि तत्तरिह भग्गी ॥
उत्तरे मीर से पंच दुइ । दाहिमा किन्नी दहन ॥

पिंचलैं जुः भुभभ दिन पहिल कै। मचौ जुड ज़ानैं महन ॥ छं॰ ॥ २४॥ तन्नार खाँ का घायल होना । भीरों की वीरता ।

भूमि पंची तत्तार । मारि कमनेत प्रृहारे॥ प्रक घाव दोइ टूका परे धारन मुक्कुधारे॥

👣 ) प्र.-अवर्। • (२) ए.-कढ्ढे दोई कल कियं।

'षुर कंज्ने पुरतार । चमित चामंड चलायौ ॥ भरे बच्च सिर इंच्छ । एकं बहु लज्यन धायी। जब परे बूंद तब बीर हुआ। सत्त घरी साइस धरे॥ तिनमा निरक चिविधी घड़ा। एक एक पग अनुसरे ॥ छं । १४ ॥

कैमास का घायल होना और जैतराव का आगे बढ़ कर उसे बचाना ।

वान वान आपूर । अट्ट सहसं वहु गण्यर ॥ परिय पंति अवनेस । पारि बहु े अष्यर गष्भर ॥ 'इयी नेज चामंड। बीर दो सइस लरें भर∘॥ इस्ति एक विन दंत । तमइ तिन मधी सइस कर ॥ दाहिमाराव मुरक्जी पऱ्यी । दीऱ्यी औत महा बलिय ॥ मानों कि याग अञ्जर वही। केलि समभे रिन बटकालिय क

चावंडराव ने ऐसा घोर युद्ध किया कि सुलतान की सेना में कहर मच गया।

धपी 'सेन सुरतान । 'मुट्टि खुट्टी चावहिति ॥ मनु कपार उधायो । क्रइ फुट्टिय दिसि विहिसि ॥ मार मार मुख किन्न । सिन्न चावंड "उपारे ॥ ' परे सेन सुरतान। जाम इक्कड परि धारे। गल बच्च घत्त गाढ़ी बच्ची। जानि सनेही भिंटयी ॥ 'चामंडराइ करि वर कहर। गोरी दल वल कुट्टयी । छं० ।

जैतराव के युद्ध का वर्णन। जैत राइ जडधार। लियी कर दंत मुख्य कर ॥ परे बज सिर धार । अनी सेना सिर उच्चर ॥

(२) ए.-कमंध । (१) ए.-पुर।

(४) क्.-पयी, य.-भयी। (५) मी.-मुडि ३ ) मो.-परिकार, क.-पष्पर ।

(७) ए. - डवारे । (८) ए. कु. की, - कुह्यी। (६) मो.-तुष्टि!

पुरसानी नंगाल। मनह 'इंड्रर रमावै।

भरे पत्र जोगिनी। उक्क नारह नजावे।

प्रपद्धरा गीत गावत इला। तुंबर तंत नजावहीं।

सुरतान सेन दिखेस बर। 'मग्ग मग्ग जस गावहीं। इं॰।। २८॥

युद्ध का रङ्ग देख कर सुळतान सिर धुनने छगा, जेतराव

और खुरासान खां का तुमुळ युद्ध हुआ।

सिर धूनत पतिसाह। धाह सुनि सेना सिष्यय॥ जुच्चि जुच्चि सुई धार। परे बच्चन सो बच्चिय॥ जम सो जम आहुरै। सर जुट्टै दोइ घुट्टै॥ नई गंठि तन जोगे। सर मुँडाविस घुट्टै॥

• युरसान जैत अन्बूधिगम्। धार धार मुद्द किंद्या ॥

, मेंसी हैं जुड़ दिश्यी सुन्यी। दाहन नेछ दबद्विया ॥ छं० ॥ २८॥

मनु डाद्स सरञ्जा । उच्च चंद्रमा महा सर ॥

जिन्ह उप्पर चलमले। ताहि धर गोरिय सुभ्भर॥

कटक क्रइ किलकार। सार परमार बजायो॥ भिरि अंज्यो सुरतान। एक एकइ सुष धायो॥

• सिर सार धार बुब्बी प्रहर। तब दी-यी पण्जून भर॥

निसुरत्ति घान लच्छह बली। लघ्य एक पाइल सुभर ॥ इं॰ ॥३०॥

घोर युद्ध हुआ। निसुरत खां मारा गया। दोपहर के

समय पृथ्वीराज की विजय हुई।

सुजंकी ॥ मचे कह कहं, वह सार सारं। चमके चमके, करारं सुंधारं ॥ अभके भमके भमके समके समके समके समके समके समके समके

छं॰ ॥ ३१ ॥

इवकें ईवकें, वहें सेल भेलं। इलकें इलकें मची ठेल ठेलं॥ कुकें कूक फूटी, सुरत्तान ठानं। वकी नोग माया, सुरं ऋण्य यानं॥

छ॰ ॥ ३२ ॥

• (.१) ए. क. को.-दंडूक। • (२) ए:-कमा।

(°३) ५. क. की.-ह्क ह्कं। (४) ५. क. की.-धारं। (५) मी.-धारं।

```
£42
                       . पृथ्वीराजस्मो।
                                                 ् उन्तीसवां समय ६
       वहै चंद्रु पट्टं, उघट्टं उलट्टं। कुलट्टा 'धरे ऋण्य, ऋण्यं उद्दटं॥
       दडकं वर्जे सच्छं, मच्छं सुटट्टं। कडकं वर्जे सैन, सेना सुघट्टं ।
                                                छं ।। इइ ॥
       वहै इच्च परमार, सिरदार सारं। परे सेन गोरी, वहै रत्त 'धारं॥
       पन्यौ वान निसुरत्ति, सेना सहित्तं। हु औ सूर मध्यान, दिखे स जित्तं॥
                                                छे॰ ॥ इशा
एक लाख कालंजरों का धावा, कान्ह चौहान के आंख की
       पट्टी का खुलना और उसका घोर युद्ध करना
कवित्त ॥ कार्लं जर इक लच्छ । सार सिंधुरह गुड़ाके ॥
      मार मार मुख चन । सिंघ सिंघा मुख धान ॥
      दीरि कन्र नरनाइ। पटी बुद्दी व्यंधिन पर॥
      इथ्य लाइ किरवान। रंड मांचा किन्निय इर ॥
      बिहु बाह सव्य सोहै परिय। जानि करिब्बर दाह किय॥
      उच्छारि पारि धरि उपरें। कलइ कियो कि उघान किय॥
भुंजंगी ॥ खुटी अंघि पट्टी, मनो उगि सर'। गिरे काइर', सर बन्ने सनूर'॥
      लियं इध्य करि वार, भंजे कपारं। पिये जीगनी पच कीयें डकारं।।
                                                छं ।। इहं ॥
      वहै अच्छरी इच्छ, अन्नेक सच्छां। करं सूर संम्हालिये, धिल्ल बच्छां॥
       करे कञ्ज साई, समप्पे सुघटुं। लियं कन्र गोरी, तनं मारि यटुं॥
कालञ्जर के टूटते ही सुलतान की सेना का भागना । कन्ह
  चौहान का कमान डाल कर सुलतान को पक्ड़ लेना।
कवित्त ॥ कालंजर जब परिय । भगिय सेना पतिसाहिय ॥
      पंच फौज एक हु। कन्दु करवारि सम्हारिय ॥
                  (२) मो - वर्ष
   (१) पू.-धरा।
                                     (•३) ए.-अंषिन ।
   (४) ए. क. को.-करिवार।
                                     (१) क्र.-सम्माहिय।
```

धर पारे बहु मीर। सच्च जब मेना भिग्नयं॥
गर घत्ती कंमान। जियी गोरीय उद्यंगियं॥
उत्तरे मीर पच्चे फिरे। हाय हाय मुष हंकत्यौ॥
पज्जून केलि मुष मीर की। कन्ह जेर गोरी बच्चों॥ इं०॥ इट॥
पज्जूनराव का मीरों को काट काट कर देर कर देना।।
कन्ह का सुल्लान को पकड़ कर अपने घर ले आना।

जनु उद्यान इलाइ। पवन चलै ज्यौं बांधे ॥ त्यों प्रजून नृरिंद। मीर जमदहै सांधे ॥ परे मीर से सूज्ञ। बिए रन इंडिव भज्जे॥ चत्मर इन रचना। तयत सुट्टी ज्यों सम्जे॥

कन्ठा नरिंद पतिसाइ॰ से। गयी यान अपन बिलय ॥ पंसार् सिंघू लम्यो सु पया। चाव भाव कीरति चलिय ॥ छं० ॥ ३८ ॥

कन्ह का सुलतान को अजमेर लेजाना और उसे वहां किले में रखना।

ेरहै कन्द्र अजमेर । \* गयी चहुआन जैत लिय ॥
धूरि अगोरी निर द । दीरि प्रथिराज सुद्ध दिय ॥
गयी अप्य अजमेर । १ लिए पितसाइ निरंद्ह ॥
दिन किज्जे महिमान । पास उहा रहे छ दह ॥
बैठारि तर्षत सिर छव दिय । सभा विराजे सु पहुंभर ॥
सिर फेरि षेर दिज्जे दुनी । यो रुष्वै पतिसाइ दर ॥ छं० ॥ ४० ॥
पृथ्वीराज की जीत होने का वर्णन और

र्क क्षे बाजिन। सहस तीनह मय मत्तह॥ जन्म रक तीवार। तेज रेराकी तत्तह ॥

(१) ए. को.-हरे। 🛊 ए. क्र. को.-क्रिए पैतिसाह नरिंद हिय।

क् ए. क. को नहां चहुआन जैत जिह ।

श्राराबं हिष्यंनी। सत्त से सत्त सु भारिय। चामर इव रवर्त । साहि लिन्निय धर सारिय। सामंत दूर बहुविधि भरिग। पट्टे घाव सु वंधिये। रन जीत सोधि संभर धनी। बज्जे जनत सु बिज्जिये।।इं०॥४१॥ पृथ्वीराज को सब सामंतों का सलाह देना कि अबकी बार शहाबुद्दीन को प्राण दंड दिया जाय।

'रची सभा प्रथिराज। द्धर सामंत बुलाए॥
गोयँद निद्दुर सलप। कन्ट पितसाइ पठाए.॥
करी दंढ सिर छच। राम प्रोटित पुंडीरह॥
रा पञ्जून प्रसंग। राव हाहुलि हंमीरह॥
इसने मस सम्भाह मिले। इस मार्रे होरे न अव॥
है न हास्य अववें हमें। फिर न आदर्ह दृह सु क्व॥ हुं• ,॥ १२॥
कन्ह का कहना कि अवकी पंजाब देशें से कर

दिश देस षंधार । दिश पिछवानं सारं॥ कासमीर कविलास । दिश घरटिला पहारं॥
गज्जन रण्ये देस । वियो समये प्रियर्जिष्ठ ॥
ना तर छुटु नाहिं। कर इस उप्पर काजह ॥
वोलयो करू नरनाइ सुनि । अवके मारे कोइ बहु ॥ धूर्ण अव । व्यह इसीर दिज्जे इसिह ॥ छूं ॥ धूर्ण ॥ धूर्ण स्थाना को साथ दे कर शाह को घर भेज दें ना ।

तव बुल्यी प्रथिराज 4 कहै काका त्यों कि ज्जिय ॥ े जेता रंजक होइ। तिता लादा भरि लिज्जिय॥ जग्य कियी पंडवन। होम काची 'उन आन्यी॥' त्यौं सभ्यौ पितसाहि। सक् सोहा हम मान्यौ ॥ कित दंड कर पितसाह सो। सोहानी संख्यौ दियौ ॥ असवार सहस सच्यों बसे। कर सिर कर इती कियौ ॥इं०॥४४॥ कन्ह का अजमेर से बादशाह को दिल्ली लाना। शाह का कन्ह को एक मणि और राजा को अपनी तलवार "

नंजर दे कर घर जाना।

करि जुहार सब कन्छ। गयी अजमेर दुरगाह ॥ तज्यी कन्छ प्रतिसाह। बत्त सब जंपी अप्पह।। है पुसाल गजनेस। दई इक लाल सहित मनि॥ कन्छ लेइ प्रतिसाह। गयी दिखी सु ततन्छन॥

मनुदार करिय सामंत सब । तेग दई दिस्सेस वर ॥

, दो अप्रव करीं दोद देय करि। 'साहि चलायी अपप घर।।

छं॰ ॥ ४५ ॥

सुछतान का कुरान बीच में दे कर कसमा खाना कि अब

कभी आप से वियह न करूंगा।

कारि सलाम गजनेस । कारिय नव निष्ठ दिख्य सर ॥ तम रिषयो इम प्रीति । वरष मन सत्तद्द केसर ॥ पैसंगी धर सीम । बीच पौरान कुरानं ॥ जा तकरें तुम अबे । तब तुम कि हयी प्रानं ॥ उन्नरीं अटकाती में अवर । सुसलमाम नाष्टी धरीं ॥

• तुम इम सु प्रीत चिंबहै बहुता इंन अवै ऐसी करी ॥इं०॥४६॥ सुलंबान के अटक पार पहुंचने पर उधर से

्रात्मीर खां का आकर मिळना।
पहु चर्यो सुरतान। दियो लोहानी सुख्ये॥
दूत खारि अनुसार अनाल छुखी से इन्ये॥
गयी बीस म्होलान। अटक उत्तरि इन पारं॥

(१) ए. को -चाहि, चाह ।

सोवन पृष्ठ मेलान । सहस सम्हे असवारं ॥
निसुरत्ति सुतन ईरिया सुतन । आद कियो सह्याम तहां ॥
आजान बाह महिमान किय । चल्यो अप्यान्जन रहां ॥हं॰॥४०॥
रयसल को दूतों का समाचार देना उसका सेना ले कर
अटक उतर रास्ते में रोकना ।

रयसल हरी नवर । सहस त्रहारह सच्चें ॥

हरी करि पतसाइ । पुले लगा इन पच्चें ॥

दूत च्चार अनुसार । लटक देण्यों असवारह ॥

कच्चो चरन सब सच्च । सहस दोइ सेना सारह ॥

तिन बार विकित चंबाल बहु । सिलाइ साँकित सिरदार सहु ॥

उत्तः यो कटक होरिय अटक । निंद हुऔ उगांत पृहु ॥ छुं० ॥ छुटा।

गाया ॥ बज्जे पुठि च बालं । इध्यिय नेजं सु उप्पर्क फहरं ॥ ै ै ै के जानि समुद्द उद्यालं । किय गजनेस दुंकमयं मीर ै ॥ छ ० ॥ धट ॥

लोहाना का शहाबुद्दीन को आगे भेज कर आप रयसल का मुकाबला करना।

किवित्त ॥ कहाँ। साह लोहान । कॉन बज्जा बज्जार ॥
दीरि दूत तिन बेर । धनी पिछवानह धार ॥
कि ज्ञच ज्ञच पर ज्ञच । कीन पिछवान धनी किहि। ।
तब जान्यी रयसञ्ज । सेन काजान बच्यी सह ॥
पितसाह चलौ हो पिछ रही । सहस हेद श्वसवार दिय ॥
वंधेव फीज लोहान बर । दुई फीज टामंकं किय, ॥ र्हं० ॥ पू०॥

सबेरा होते ही रयसल्लाआ पहुंची, छोहाना से युद्ध होने छगा।
अस्न किरन परसंत। आद पहुंची रयसक्ष ॥
बज्जे दान विहंग। जानि जुट्टा दोद्द मक्क ॥
संमाही आजान। तेग मानह हवि दिट्टिय ॥
जानि सिषर मिक बीज। कंध रैसक्क बृट्टिय ॥

सोहान तनी बज्जै सहिए। कोउ दल्लै कोउ उत्तरें ॥
परनास रुधिर चल्लै प्रवस्त । एक घाय एकंह मरें ॥ छ० ॥ ५१ ॥
दूहा ॥ मुह मुह चमके दामिनी । सोइ बज्यो सोहान ॥
दक उप्पर दक दक तर । सुख्यें सुख्य समान ॥ छ० ॥ ५२ ॥

रयसल्ल का मारा जाना सुलतान का निर्भय गृज़नी पहुंचना।
पयौ सुच्चि रचमञ्ज तहं। ढुंढि षेत सोहान।।

मुन्दं मार्च गोरी निभय। गयी मु गञ्जन यान ॥ इं॰॥ ५३॥ तातार ख़ां खुरासान ख़ां आदि मुसाहबों का सेना सहित मुळतान से आकर मिळना और बहुत कुछ न्योछावर करना।

कित्त ॥ तत्तारिय पुरसान । सूतन गोरी पय लगा ॥

गैरी क्षावर किर् पर । बहुत मनसा भय भगा ॥

लष्य एक असवार । मिल्यी गोरी दल पष्पर ॥

लष्य भये दरवेस । आद पद लगे गष्पर ॥

• ज़ब्बाइ भयो गज्जन इला । गयो मिस्स गोरी धनिय ॥ • द्रवार भीर भीरम्न घन । मिलत त्राइ त्रप ऋष्पनिय ॥इं०॥५४॥ द्रस द्विन लोहाना वहां रहा, ज्ञाह ने सात हाथी और पचास

चोंद्गे लोहाना को दिए और पृथ्वीराज का दण्ड दिया। हरा दिया बोहान। करिय मनुहारि रोज दस॥ करिय सत्त जाजान। तुरिय पूंचास जप्प बस॥

, इर्ड दिल्ली लोहान। वियो मेज्यी त्रप राजं॥ ं लाटे दाइ हजार। सत्त सै तोला साजं॥

्द्रक दर्क तुँरी हथ्यी सु द्रक । साम तन दीनी सबै ॥ सुद्ध क्षित्र कित्ति अन्नेक विधि । सुबर स्टर फेरिय जबै ॥ छं ०॥ ५५॥

लोहाना विदा होकर दिल्ली की ओर चला। पृथ्वीराज ने एक एक घोड़ा और एक एक हाथी एक एक सरदारों

को दिया और सब सोना चित्तोर भेज दी।

सीष दर्श लोहान । चर्ची दिखीय पंथानं ॥
संग सहस असवार । अप्य रिध वासव यानं ॥
दिखीपति सामंत । कली इत्तीसह दृष्ये ॥
मिन्छी बाह आजान । बत्त सुरतान सु अष्ये ॥
दक दक तुरिय हथ्यी सु दक । सामंतन पठए धरें ॥
सोवन्न रासि रंजक यहर । सुक्कलिये चिचंगपुरे ॥ छं० ॥ ५६ ॥

चन्द किव ने चित्तीर में आंकर सब सेना आदि रावछ की भेट की, रावछ ने चन्द का बड़ा सम्मान किया।

गढ़ 'चोतोड़ 'दुरगा। भट्ट पठयो परिमानं।।
लादे सित्त सुरंग। सित्त ले 'धुला प्रमानं॥
दोद्र हथ्यो मय मत्त। सत्त हैवर कुल राकिय॥
छच लियो पतिसाह। जड़ित मित्त मानिक, साकिय।।
ले चंद चत्यो चित्तोर गढ़। जाद समप्पी रावरहं।।।
बहु दान दियो रावर समर। चत्यो भट्ट अप्पन घर्रह,॥इं०॥५०॥

इति श्री कविचन्द विरचिते प्रथिराज रासके, घ्घरं नदी की छड़ाई कन्ह पतिसाह यहनं नाम ओगनतीसमी प्रस्ताव संपूरणम् ॥ २९॥ ..

(१) ए. इ.को.-चित्रकोट। (२) ए. इ.को. दुरगा। (३) ए. इ.को. तोल, तोला।



# अथ करनाटी पात्रं समयौ लिख्यते।

## (तीसवां समय।)

दूतों का दिल्ली का हाल समझ कर जैचंद से जाकर कहना। दूहा ॥ दूत चरित दिली तनी । देघि गैयी 'कनवज्ज ॥ चढ़त पंग सम्ही मिल्यी। सुबर बीर कमधञ्ज ॥ छं० ॥ १ ॥ करि घुलबट सुरतान सौं। दल भगौ सु विहान ॥ अब करनाटी देस पर । चढ़ि चल्छी चहुआन ॥ छं॰ ॥ २ ॥ यद्दव की सेना सहित पृथ्वीराज का दक्षिण पर चढ़ाई करना। करनाटक देश के राजा का कर्नाटकी नामक वेश्या का पृथ्वीराजं को नज़र करके संधि करना। कवित्त ॥ चक्रो सुबर चहुआन । बीर कन्नाट देस पर ॥ ' सिंखि जहव बर सेन । तारि क्छी सु तुंग नर ॥ दिष्यन दिखन निरंद । सबै प्रथिराज सु गाही ॥ . तिन राजन इक पाच। पठय नाइक घर याही॥ बर बीर जुड़ कमध्य किर। भीर भगी बर बीर 'ऋचि॥ तिहि दिनां वीर पञ्जून पर। घमा मार बोहिच्य मिति ॥ छं०॥ ३॥ करनाटंकी की लेकर पृथ्वीराज का दिल्ली लौट आना। टूडा ॥ ले श्वायो नाइक सव । करनाँटी प्रथिराज ॥ ैं जैच तज़ एकट भेंथे। सबै साज संमाज ॥ छं० ॥ ४॥ संवत् ११४५ में दक्षिण विजय करके पृथ्वीराज का दिल्ली में आकर करनाटकी को संगीतकला में अत्यंत विद्वान केल्हन नायक को सींप देना।

(१) प्- कसवज्ज। (२) प्. क. को.-आगी। (३) प्. कु. को.-मार्ग। (४) मो.-सूझ कमधजाहि साज। किता। संवतं इकतां जोस। दिवस प्रियराज राज भर।।

श्वित सामंत उभार। श्राइ श्रित अस्म ढिल्लि धर।।

दिय यानक नाइक । नाम केल्हन गुन देयं॥

श्रित संगीत सु विद्य । कला संजुत्त सुनेयं॥

ता सच्च चीय रितकृव तन। वर चवह चातुर सकल॥

दुव तीस सु लिक्कित मित विमल । श्रित मृत श्रिवदावल॥

हें०॥ ५॥

करनाटकी के नृत्य गान की प्रशंशा सुन कर पृथ्वीराज का उस के लिये कामातुर होना ।

बाघा ॥ संभक्ति बत्त सुयं प्रशिदाजं। त्रिति त्रंगिन विद्यादल साजं॥
कला सपूरन पूरन चंदं। पूरन हार्ट्य बरन विवंदं ॥ छं० ॥ ई ॥,
बानी जेम बीन कल सारं। खर जनु पंचम ससस्स गुँजारं॥
नष सिष रूप रूपगित उत्तं। सुभ सामंत प्रसंस प्रभुत्तं॥

द्रसन ताहि अवर नन दिग्षे। बासन तहल मंभ तन दिग्षे॥ सुनि सुनि रूप कला गुन सुंदरि। जग्यो काम रूपति 'उर अंदरि॥ ॥ छं०॥ ८॥

श्रति सनमान सु नाइक दीनी। बहुर प्रसंसन साधक कीनी॥हं०॥१॥ पृथ्वीराज की अंतरंग सभा का वर्णन ।

दुर्हा ॥ संभा समय अंदर महत्त । किय सुराज यह धाम ॥ अप्य वयट्टी राज तह । अनत सजग्गित काम ॥ छं० ॥ १० ॥

पृथ्वीराज के सभामंडप की प्रशंसा वर्णत । नराज ।। जयं सु अति जिम्मयं। सु धाम तेज तिमायं॥ सबे सुभाव आसनं । अमीव रोडि कासनं ॥ द्यं॰ ॥ ११ ॥